# ऋग्वेदसंहिता ऋथ प्रथमं मराडलम् प्रथमोऽष्टकः

प्रथमोऽध्यायः १ वर्गाः (१-३७) प्रथमोऽनुवाकः सूक्तानि १-३।

### (१) प्रथमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा त्रृषिः । त्र्रिग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

#### हरिः ॐ

श्रमिके पुरोहितं युज्ञस्यं देवमृत्विजीम् । होतारं रब्धातंमम् १ श्रम्मिः पूर्वेभिर्मृषिभि रीड्यो नूतेनैरुत । स देवाँ एह वैच्चति २ श्रम्मिना रियमेशनवृत् पोषमेव दिवेदिवे । युशसं वीरवेत्तमम् ३ श्रमे यं युज्ञमेध्वरं विश्वतः परिभूरिसं । स इद् देवेषुं गच्छति ४ श्रमेमित्रीतां कविक्रेतुः सत्यश्चित्रश्रंवस्तमः । देवो देवेभिरा गमत् ४ यदङ्ग दाशुषे त्व मग्ने भुद्रं केरिष्यिसं । तवेत् तत् सत्यमिङ्गरः ६ उपं त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया व्यम् । नम्नो भरेन्त एमिस ७ राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम् । वर्धमानं स्वे दमे ६ स नंः पितेवं सूनवेऽग्ने सूपायनो भव । सर्चस्वा नः स्वस्तये ६

### (२) द्वितीयं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा त्रमृषिः । (१-३) स्राद्यतृचस्य वायुः (४-६) द्वितीयतृचस्येन्द्रवायू (७-६) तृतीयतृचस्य च मित्रावरुणौ देवताः । गायत्री छन्दः

वाय्वा यहि दर्शते मे सोमा ग्ररंकृताः । तेषां पाहि श्रुधी हर्वम् १ वायं उक्थेभिर्जरन्ते त्वामच्छां जित्तारः । सुतसौमा ग्रहिर्विदः २ वायो तर्व प्रपृञ्चती धेनां जिगाति दाशुषे । उक्विची सोमंपीतये ३ इन्द्रेवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा गतम् । इन्देवो वामुशन्ति हि ४ वायुविन्द्रश्च चेतथः सुतानां वाजिनीवसू । तावा यितमुपं द्वत् ४ वायुविन्द्रश्च सुन्वत ग्रा यातमुपं निष्कृतम् । मुद्धिवर्रश्च सुवा नेरा ६ मित्रं हुवे पूतदेनं वर्रणं च रिशादंसम् । धियं घृतानीं साधंन्ता ७

ऋतेने मित्रावरुणा वृतावृधावृतस्पृशा । क्रतुं बृहन्तमाशाथे ५ क्वी नो मित्रावरुणा तुविजाता उर्वे चयो । दर्च दधाते ऋपसम् ६

## (३) तृतीयं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । (१-३) स्त्राद्यतृचस्याश्विनौ (४-६) द्वितीयतृचस्येन्द्रः (७-६) तृतीयतृचस्य विश्वे देवाः

(१०-१२) चतुर्थतृचस्य च सरस्वती देवताः । गायत्री छन्दः ग्रिश्विना यज्वरीरिष्णे द्रवत्पाणी शुभस्पती । पुरुभुजा चनुस्यतम् १ ग्रिश्विना पुरुदंससा नरा शवीरया ध्रिया । धिष्णया वनेतं गिरेः २ दस्र्वा युवाकेवः सुता नासंत्या वृक्तबेहिषः । ग्रा योतं रुद्रवर्तनी ३ इन्द्रा योहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवेः । ग्रगवीभिस्तनो पूतासः ४ इन्द्रा योहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावेतः । उप ब्रह्मीण वाघतेः ४ इन्द्रा योहि तूर्तुजान उप ब्रह्मीण हरिवः । सुते देधिष्व नुश्चनेः ६ ग्रोमांसश्चर्षणीधृतो विश्वे देवास ग्रा गत । दाश्वांसो दाशुषः सुतम् ७ विश्वे देवासो ग्रमुरः सुतमा गन्त तूर्णयः । उस्ता ईव स्वसंराणि ५ विश्वे देवासो ग्रमुरः सुतमा गन्त तूर्णयः । उस्ता ईव स्वसंराणि ५ विश्वे देवासो ग्रमुरः सुतमा गन्त तूर्णयः । युत्तां वेष्टु धियावेसुः १० चोयित्री सूनृतोनां चेतन्ती सुमतीनाम् । यृत्तं देधे सरस्वती ११ महो ग्रणः सरस्वती प्र चेतयित केतुनां । धियो विश्वा वि राजित १२ द्वितीयोऽनुवाकः २ । सू० ४-७ ।

## (४) चतुर्थं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

सुरूपकृतुमूतये सुदुर्घामिव गोदुहै। जुहूमिस द्यविद्यवि १ उपं नः सवना गिह् सोमस्य सोमपाः पिब। गोदा इद् रेवतो मदः २ ग्रथा ते ग्रन्तमानां विद्यामं सुमतीनाम्। मा नो ग्रति रूय ग्रा गिह ३ परैहि विग्रमस्तृत मिन्द्रं पृच्छा विपश्चितम्। यस्ते सर्विभ्य ग्रा वरेम् ४ उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतिश्चदारत। दर्धाना इन्द्र इद् दुवैः ४ उत नेः सुभगाँ ऋरि वींचेयुर्दस्म कृष्टयेः । स्यामेदिन्द्रेस्य शर्मीण ६ एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रियं नृमादेनम् । पृत्यन् मेन्द्रयत्संखम् ७ ऋस्य पीत्वा शतकतो घनो वृत्राणीमभवः । प्रावो वाजेषु वाजिनेम् ५ तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयीमः शतकतो । धनीनामिन्द्र सातये ६ यो रायोईवनिर्मृहान्त् सुंपारः सुन्वतः सखा । तस्मा इन्द्रीय गायत १०

# (४) पञ्चमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

ग्रा त्वेता नि षीद्ते न्द्रम्भि प्र गायत । सर्वायः स्तोमेवाहसः १ पुरूतमे पुरूणा मीशानं वार्याणाम् । इन्द्रं सोमे सची सुते २ स घो नो योग् ग्रा भुवत् स राये स पुरेध्याम् । गम्द्राजैभिरा स नेः ३ यस्य संस्थे न वृगवते हरी समत्सु शत्रेवः । तस्मा इन्द्रीय गायत ४ सुतपान्ने सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये । सोमासो दध्याशिरः ५ त्वं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो ग्रेजायथाः । इन्द्र ज्येष्ठचीय सुक्रतो ६ ग्रा त्वां विशन्त्वाशवः सोमास इन्द्र गिर्वणः । शं ते सन्तु प्रचेतसे ७ त्वां स्तोमां ग्रवीवृधन् त्वामुक्था शतक्रतो । त्वां वर्धन्तु नो गिरः ५ ग्रा त्तोतिः सनेदिमं वाज्ञिन्द्रः सहस्त्रणम् । यस्मिन् विश्वानि पौंस्यो ६ मा नो मर्ता ग्राभि द्रुहन् तुनूनामिन्द्र गिर्वणः । ईशानो यवया वृधम् १०

## (६) षष्ठं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा त्रृषिः । (१-३, १०) त्राद्यानां तिसृणां दशम्याञ्चेन्द्रः (४-६) चतुर्थीतः षरणां मरुतः, तत्रापि (५, ७) पञ्चमीसप्तम्योञ्चेन्द्रो देवताः । गायत्री छन्दः

युञ्जन्ति ब्र्ध्नम्रुषं चरेन्तं परि तुस्थुषः । रोचेन्ते रोचना दिवि १
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपेचसा रथे । शोगां धृष्णू नृवाहंसा २
केतुं कृरवर्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसे । समुषद्धिरजायथाः ३
आदहं स्वधामनु पुनेर्गर्भत्वमेरिरे । दधीना नामे युज्ञियम् ४
वीळु चिदारुजबुभि गुंहां चिदिन्द्र विह्निभिः । अविन्द उुस्त्रिया अनुं ४
देव्यन्तो यथां मृति मच्छां विदद्धंसुं गिरेः । मृहामनूषत श्रुतम् ६

इन्द्रे<u>ग</u> सं हि दृत्त्तेसे संजग्मानो ग्रबिभ्युषा । मृन्दू समानवर्चसा ७ <u>ग्रम्व</u>द्यैरिभद्यंभि मृंखः सहस्वदर्चति । ग्रगैरिन्द्रस्य काम्यैः ५ ग्रतः परिज्मन्ना गेहि दिवो वो रोचनादिधे । समेस्मिन्नृञ्जते गिरेः ६ इतो वो सातिमीमेहे दिवो वा पार्थिवादिधे । इन्द्रं मृहो वा रजसः १०

### (७) सप्तमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

इन्द्रमिद्गाथिनौ बृह दिन्द्रमुर्केभिर्किर्णः । इन्द्रं वाणीरनूषत १ इन्द्र इद्धर्योः सचा संमिश्ल ग्रा वचोयुजां । इन्द्रौ वृजी हिर्णययः २ इन्द्रौ दीर्घाय चर्चस ग्रा सूर्यं रोहयद् दिवि । वि गोभिरद्रिमैरयत् ३ इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्नंप्रधनेषु च । उग्र उग्राभिकृतिभिः ४ इन्द्रं व्यं महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे । युजं वृत्रेषु वृज्जिर्णम् ५ स नौ वृषवृमुं चुरुं सत्रौदावृन्नपौ वृधि । ग्रुस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ६ तुञ्जेतुञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वृज्जिर्णः । न विन्धे ग्रस्य सुष्टुतिम् ७ वृषा यूथेव वंसीगः कृष्टीरियृत्योजिसा । ईशानो ग्रप्रतिष्कुतः ६ य एर्कश्चर्षणीनां वसूनामिर्ज्यति । इन्द्रः पन्न जितीनाम् ६ इन्द्रं वो विश्वत्स्पिर् हर्वामहे जनेभ्यः । ग्रुस्माकेमस्तु केर्वालः १० तृतीयोऽनुवाकः ३

#### (८) ऋष्टमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

एन्द्रं सान् सिं र्यिं स्जित्वानं सदासहम् । वर्षिष्ठमूतये भर १ नि येनं मृष्टिहृत्यया नि वृत्रा रुग्धांमहै । त्वोतांसो न्यर्वता २ इन्द्रं त्वोतांस ग्रा व्यं वर्जं घृना दंदीमहि । जयेम् सं युधि स्पृधंः ३ व्यं शूरेभिरस्तृंभि रिन्द्रं त्वयां युजा व्यम् । सासह्यामं पृतन्यतः ४ महाँ इन्द्रः प्रश्च नु महित्वमंस्तु वृज्जिगे । द्योर्न प्रिथना शर्वः ५ समोहे वा य ग्राशंत नरस्तोकस्य सनितौ । विप्रांसो वा धियायवंः ६ यः कुिच्चः सौम्पार्तमः समुद्र ईव पिन्विते । उर्वीरापो न काकुद्दः ७ एवा ह्यस्य सूनृतां विरुप्शी गोर्मती मही । पुक्वा शाखा न दाशुषे ५ एवा हि ते विभूतय ऊतर्य इन्द्र मार्वते । सद्यश्चित् सन्ति दाशुषे ६ एवा ह्यस्य काम्या स्तोमं उक्थं च शंस्यां । इन्द्रीय सोर्मपीतये १०

### (६) नवमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

इन्द्रेहि मत्स्यन्धंसो विश्वेभिः सोम्पर्वभिः । मृहाँ श्रिभिष्टिरोजेसा १ एमैनं सृजता सुते मृन्दिमिन्द्रीय मृन्दिने । चिक्कं विश्वीनि चक्रये २ मत्स्वी सुशिप्र मृन्दिभिः स्तोमेभिविश्वचर्षणे । सचैषु सर्वनेष्वा ३ श्रस्ंग्रिमन्द्र ते गिरः प्रति त्वामुद्देहासत । श्रजीषा वृष्णं पर्तिम् ४ सं चौदय चित्रमुर्वाग् राधं इन्द्र वरेगयम् । श्रस्तिदत् ते विभु प्रभु ४ श्रस्मान्त्सु तत्रं चोद्ये न्द्रं राये रभस्वतः । तुर्विद्युष्ट्र यशस्वतः ६ सं गोमीदन्द्र वाजेव दस्मे पृथु श्रवौ बृहत् । विश्वार्युर्धेद्याद्वितम् ७ श्रस्मे धेहि श्रवौ बृहद् द्युम्नं सहस्त्रसातमम् । इन्द्र ता रिथनीरिषंः इ वसोरिन्द्रं वसुपतिं गीर्भिर्गृगन्तं श्रृग्मियम् । होम् गन्तरमूतये ६ सुते सुते न्यौकसे बृहद् बृहुत एद्रिः । इन्द्रीय शूषमीर्चित १०

### (१०) दशमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । ऋनुष्टुप् छन्दः

गायंन्ति त्वा गाय्तिणोऽर्चन्त्यर्कम् किर्णः । ब्रह्मार्णस्त्वा शतक्रत् उद् वृंशमिव येमिरे १ यत् सानोः सानुमार्ष्ट्द् भूर्यस्पष्ट् कर्त्वम् । तिदन्द्रो अर्थं चेतित यूथेनं वृष्णिरेजित २ युद्वा हि केशिना हरी वृष्णा कद्यप्रा । अर्था न इन्द्र सोमपा गिरामुपेश्रुतिं चर ३ एहि स्तोमाँ अभि स्वराऽभि गृंणीह्या रुव । ब्रह्मं च नो वसो सचे न्द्रं युइं चे वर्धय ४

उक्थिमिन्द्रीय शंस्यं वर्धनं पुरुनिष्णिधे । शको यथा सुतेषुं गो रारगत स्टियेषुं च ४ तमित् सं<u>खित्व</u> ईमहे तं <u>रा</u>ये तं सुवीर्ये । स शक्र उत नेः शक् दिन्द्रो वसु दर्यमानः ६ सु<u>विवृतं सुनिरज</u>िम<u>न्द</u>्र त्वाद<u>ति</u>मिद्यशेः । नुहि त्वा रोदंसी उभे ऋघायमांग्मिन्वतः। जेषुः स्वर्वतीरपः सं गा ऋसमभ्यं धूनुहि ५ ग्राश्रुंत्कर्ण श्रुधी हवुं नू चिद्धिष्व मे गिरः। इन्द्र स्तोमेपिमं ममे कृष्वा युजश्चिदन्तरम् ६ विद्या हि त्वा वृषेन्तम् वाजेषु हवनुश्रुतेम् । वृषेन्तमस्य हूमह ऊतिं सेहस्रसार्तमाम् १० त्र्या तू ने इन्द्र कौशिक मन्दस<u>ा</u>नः सुतं पिंब । नञ्यमायुः प्र सू तिर कृधी सहस्रसामृषिम् ११ परि त्वा गिर्वशो गिरे इमा भेवन्तु विश्वतेः । वृद्धायुमनु वृद्धेयो जुष्टी भवन्तु जुष्टेयः १२

# (११) एकादशं सूक्तम् (१-८) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य माधुच्छन्दसो जेता ऋषिः । इन्द्रो देवता । स्रनुष्टुप् छन्दः

इन्द्रं विश्वी स्रवीवृधन्त् समुद्रव्येचसं गिरेः ।
रथीतेमं रथीनां वाजीनां सत्पेतिं पितेम् १
स्र स्वयं ते इन्द्र वाजिनो मा भैम शवसस्पते ।
त्वाम्भि प्र गौनुमो जेतारमपराजितम् २
पूर्वीरिन्द्रंस्य रातयो न वि देस्यन्त्यूतयः ।
यदी वाजस्य गोमतः स्तोतृभ्यो मंहेते म्घम् ३
पुरां भिन्दुर्युवां किवि रिमतौजा स्रजायत ।
इन्द्रो विश्वस्य कर्मगो धर्ता वृजी पुरुष्टृतः ४
त्वं वृलस्य गोमतोऽपावरिद्रवो बिलीम् ।
त्वां देवा स्रबिभ्युषस् तुज्यमानास स्राविषुः ४

तवाहं शूर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदेन् । उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्य कारवेः ६ मायाभिरिन्द्र मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः । विदुष्टे तस्य मेधिरास् तेषां श्रवांस्युत्तिर ७ इन्द्रमीशानमोर्जसा भि स्तोमा ग्रनूषत । सहस्रं यस्य रातयं उत वा सन्ति भूयसीः ५ चतुर्थोऽनुवाकः ४ । सू० १२-१७ ।

### (१२) द्वादशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारवो मेधातिथिर्ऋषः । स्रिग्निदेवता, तत्रापि

(६) षष्ठचा सृच स्राद्यपादस्य निर्मध्याहवनीयावग्नी देवते । गायत्री छन्दः स्रुग्निं दूतं वृंणीमहे होतारं विश्ववेदसम् । स्रुस्य यृज्ञस्य सुक्रतुम् १ स्रुग्निमिन्नां हवीमिन्नाः सद्यां हवन्त विश्पितिम् । हुव्यवाहं पुरुप्रियम् २ स्रुग्ने देवाँ इहा वह जज्ञानो वृक्तबृहिषे । स्रित्म होतां न ईडचाः ३ ताँ उशातो वि बोधय यदेग्ने यासि दूत्यम् । देवैरा सित्स बृहिषि ४ घृताहवन दीदिवः प्रिति ष्म रिषतो दह । स्रुग्ने त्वं रेच्चिस्वनेः प्रस्ति ष्म रिषतो दह । स्रुग्ने त्वं रेच्चिस्वनेः प्रस्तिमाग्निः सिन्ध्यते कृविर्गृहपित्र्युवां । हुव्यवाङ् जुह्णास्यः ६ कृविमृग्निमुपं स्तुहि सृत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवृचातनम् ७ यस्त्वामेग्ने हुविष्पतिर्दूतं देव सप्यिति । तस्य स्म प्राविता भव ६ स नेः पावक दीद्वोऽग्ने देवाँ इहा वह । उपं यृज्ञं हुविश्चं नः १० स नः स्तवान स्ना भर गायुत्रेण नवीयसा । र्थि वीरवित्निमिष्म ११ स्त्रेग्ने शुक्रेणं शोचिषा विश्वाभिर्देवहृतिभिः । इमं स्तोमं जुषस्व नः १२

### (१३) त्रयोदशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्स्मृषिः । (१) स्राद्याया ऋच इध्मः सिमद्धो वाग्निः (२) द्वितीयायास्तनूनपात् (३) तृतीयाया नराशंसः (४) चतुर्थ्या इळः (४) पञ्चम्या बर्हिः (६) षष्ठचा देवीर्द्वारः (७) सप्तम्या उषासानक्ता (५) स्रष्टम्या दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ (६) नवम्यास्तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः (१०) दशम्यास्त्वष्टा (११) एकादश्या वनस्पतिः (१२) द्वादश्याश्च स्वाहाकृतयोऽग्निरूपा देवताः । गायत्री छन्दः (एतदाप्रीसूक्तम्) सुसंमिद्धो न त्र्रा वंह देवाँ त्र्र्येग्ने हिवष्मते । होतः पावक् यित्तं च १ मधुंमन्तं तनूनपाद् यृज्ञं देवेषुं नः कवे । श्रुद्धा कृंगुहि वीतये २ नग्रशंसिम्ह प्रिय मुस्मिन् यृज्ञ उपं ह्वये । मधुंजिह्नं हिवष्कृतेम् ३ ग्रुग्ने सुखतेमे रथे देवाँ ईळित ग्रा वह । ग्रुप्ति होता मनुहितः ४ स्तृग्रीत बहिरानुषण् घृतपृष्ठं मनीषिणः । यत्रामृतस्य चर्न्नणम् प्रवि श्रीयन्तामृतावृध्यो द्वारे देवीरं स्थतः । ग्रुद्धा नूनं च यष्टेवे ६ नक्तोषासा सुपेशेसाऽस्मिन् यज्ञ उपं ह्वये । इदं नो बहिर्ग्यसदे ७ ता सुजिह्ना उपं ह्वये होतारा देव्यां क्वी । यज्ञं नो यत्नतामिमम् ६ इळा सरंस्वती मही तिस्नो देवीर्मयोभुवः । बृहिः सीदन्त्वस्निधः ६ इह त्वष्टारमिग्र्यं विश्वरूपमुपं ह्वये । ग्रुस्माकंमस्तु केवेलः १० ग्रुवं सृजा वनस्पते देवं देवेभ्यो हुविः । प्रदातुरस्तु चेतेनम् ११ स्वाहां य्ज्ञं कृंगोत्ने न्द्रांय् यज्वनो गृहे । तत्रं देवाँ उपं ह्वये १२

## (१४) चतुर्दशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्मृषिः । विश्वे देवा देवताः । गायत्री छन्दः

ऐभिरग्ने दुवो गिरो विश्वेभिः सोमंपीतये। देवेभिर्याह्व यिसं च १ ग्रा त्वा करावां ग्रहूषत गृणन्ति विप्र ते धिर्यः। देवेभिरग्न ग्रा गंहि २ इन्द्रवायू बृह्स्पति मित्राग्निं पूषणं भर्गम्। ग्रादित्यान् मार्रुतं गृणम् ३ प्र वो भ्रियन्त इन्देवो मत्सरा मादिय्ष्णवः। द्रप्सा मध्वश्चमूषदः ४ ईळेते त्वामंवस्यवः करावांसो वृक्तबेहिषः। ह्विष्मंन्तो ग्रर्कृतः ५ घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वह्नयः। ग्रा देवान्त्सोमंपीतये ६ तान् यर्जत्रा त्रृतावृधोऽग्रे पत्नीवतस्कृधि। मध्वः सुजिह्न पायय ७ ये यर्जत्रा य ईड्यास् ते ते पिबन्तु जिह्नयां। मधीरग्रे वर्षदकृति ६ ग्राक्वीं सूर्यस्य रोचनाद् विश्वान्देवाँ उष्व्र्वधः। विप्रो होतेह वेत्तति ६ विश्वेभिः सोम्यं मध्व ऽग्र इन्द्रेण वायुनां। पिबां मित्रस्य धामंभिः १० त्वं होता मनुर्हितोऽग्ने युज्ञेषुं सीदिस । सेमं नौ ग्रध्वरं येज ११ युक्वा ह्यरुषी रथे हुरितो देव रोहितः। ताभिर्देवाँ इहा वह १२

### (१४) पञ्चदशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य काग्वो मेधातिथिर्मृषिः । (१) स्राद्याया मृच इन्द्रः (२) द्वितीयाया मरुतः (३) तृतीयायास्त्वष्टा (४) चतुर्थ्या स्रिप्ताः (४) पञ्चम्या इन्द्रः (६) षष्ठ्या मित्रावरुगौ (७-१०) सप्तमीतश्चतसृगां द्रविगोदा स्रिप्ताः (११) एकादश्या स्रिश्वनौ (१२) द्वादश्याश्चाग्निर्देवताः (सृतुदेवता एताः) । गायत्री छन्दः

इन्द्र सोमं पिबं ऋतुनाऽऽ त्वां विश्वान्त्विन्देवः । मृत्स्रास्स्तदोकसः १ मर्ह्तः पिबंत ऋतुनां पोत्राद् यृज्ञं पुंनीतन । यूयं हि ष्ठा सुंदानवः २ ऋभि यृज्ञं गृंगीहि नो ग्रावो नेष्टुः पिबं ऋतुनां । त्वं हि रंबुधा ग्रसं ३ ग्रग्ने देवाँ इहा वह सादया योनिषु ऋषु । परि भूषु पिबं ऋतुनां ४ ब्राह्मंगादिन्द्र राधंसः पिबा सोमंमृतूरँन् । तवेद्धि स्र्रू स्व्यमस्तृतम् ४ युवं दर्न्तं धृतवत् मित्रावरुण दूळभम् । ऋतुनां यृज्ञमांशाथे ६ द्रविणोदा द्रविणसो ग्रावंहस्तासो ऋध्वरे । यृज्ञेषु देवमीळते ७ द्रविणोदा देदातु नो वसूनि यानि शृग्वरे । देवेषु ता वनामहे ६ द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत् प्र चं तिष्ठत । नेष्ट्रादृतुभिरिष्यत ६ यत् त्वां तुरीयंमृतुभिद्रं विणोदो यजामहे । ऋधं स्मा नो द्रदिर्भव १० ऋश्विंनापिबंतं मधु दीद्यंग्री शुचिवता । ऋतुनां यज्ञवाहसा ११ गार्हंपत्थेन सन्त्य ऋतुनां यज्ञनीरंसि । देवान् देवयते यंज १२

# (१६) षोडशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्ऋषः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः

ग्रा त्वी वहन्तु हरेयो वृषेणं सोमेपीतये। इन्द्रं त्वा सूरेच चसः १ इमा धाना घृतस्त्रवो हरी इहोपं व चतः। इन्द्रं सुखतेमे रथे २ इन्द्रं प्रातहंवामह इन्द्रं प्रयत्यध्वरे। इन्द्रं सोमेस्य पीतये ३ उपं नः सुतमा गृह हरिभिरिन्द्र केशिभिः। सुते हि त्वा हर्वामहे ४ सेमं नः स्तोममा गृह्यपेदं सर्वनं सुतम्। गौरो न तृष्तितः पिब ४ इमे सोमास इन्द्रं सुतासो ग्राधं बृहिषि। ताँ ईन्द्र सहसे पिब ६ ग्रयं ते स्तोमी ग्राप्यो हिद्स्पृगस्तु शंतमः। ग्रथा सोमं सुतं पिब ७ विश्वमित्सर्वनं सुत मिन्द्रो मदीय गच्छति । वृत्रहा सोमीपीतये ५ सेमं नुः कामुमा पृं<u>ण</u> गोभिरश्वैः शतक्रतो । स्तर्वाम त्वा स्वाध्यैः ६

### (१७) सप्तदशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्स्यृषिः । इन्द्रावरुणौ देवते । (१-३, ६-६) प्रथमतृचस्य षष्ठचादिचतुर्स्यचाञ्च गायत्री (४-४) चतुर्थीपञ्चम्योश्च पादिनचृत् (४) पञ्चम्या हसीयसी वा गायत्री छन्दसी इन्द्रावर्रुणयोरहं समाजोरव स्ना वृंगे । ता नौ मृळात ईदृशै १ गन्तारा हि स्थोऽवंसे हवं विप्रस्य मार्वतः । धर्तारा चर्षणीनाम् २

गन्तारा हि स्थाऽवस हव विप्रस्य मावतः । धतारा चषणानाम् २ <u>अनुका</u>मं तेर्पयेथा मिन्द्रविरुण राय ग्रा । ता वां नेदिष्ठमीमहे ३ युवाकु हि शचीनां युवाकुं सुमतीनाम् । भूयामं वाजदान्नीम् ४ इन्द्रः सहस्वदान्नां वरुणः शंस्यीनाम् । क्रतुर्भवत्युक्थ्यः ४ तयोरिदवंसा व्यं सनेम् नि चं धीमहि । स्यादुत प्ररेचंनम् ६ इन्द्रविरुण वाम्हं हुवे चित्राय राधंसे । श्रुस्मान्त्सु जिग्युषंस्कृतम् ७ इन्द्रविरुण नू नु वां सिषांसन्तीषु धीष्वा । श्रुस्मभ्यं शर्मं यच्छतम् ५ प्रवामश्नोतु सुष्टुति रिन्द्रविरुण् यां हुवे । यामृधार्थे स्थस्तुतिम् ६ पञ्चमोऽनुवाकः ४

। सू० १८-२३।

### (१८) ग्रष्टादशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्सृषिः । (१-३) प्रथमतृचस्य ब्रह्मगस्पतिः (४) चतुर्थ्या इन्द्रो ब्रह्मगस्पतिः सोमश्च (४) पञ्चम्या ब्रह्मगस्पतिः सोम इन्द्रो दिन्नगा च (६-८) षष्ठचादितृचस्य सदसस्पतिः (६) नवम्याः सदसस्पतिर्नराशंसो वा देवताः । गायत्री छन्दः

सोमानं स्वरंगं कृणुहि ब्रह्मग्रस्पते । क्वाविन्तं य ग्रौशिजः १ यो रेवान् यो ग्रमीवृहा वेसुवित् पृष्टिवर्धनः । स नेः सिषक्तु यस्तुरः २ मा नः शंसो ग्ररंग्षो धूर्तिः प्रगुङ् मर्त्यस्य । रत्तां गो ब्रह्मग्रस्पते ३ स घो वीरो न रिष्यिति यमिन्द्रो ब्रह्मग्रस्पतिः । सोमौ हिनोति मर्त्यम् ४ त्वं तं ब्रह्मग्रस्पते सोम् इन्द्रश्च मर्त्यम् । दित्तंगा पात्वंहंसः ४ सर्दसस्पतिमद्भतं प्रियमिन्द्रंस्य काम्यम् । सुनिं मेधामयासिषम् ६ यस्मदिते न सिध्येति युज्ञो विपश्चितिश्चन । स धीनां योगीमन्वति ७ ग्रादृध्गोति हुविष्कृ<u>तिं</u> प्राञ्चं कृगोत्यध्<u>व</u>रम् । होत्रां देवेषुं गच्छति ५ नराशंसं सुधृष्टम् मपेश्यं सप्रथेस्तमम् । <u>दि</u>वो न सर्चमखसम् ६

## (१६) एकोनविंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्ऋषः । स्रिमिर्ग्तश्च देवताः । गायत्री छन्दः

प्रति त्यं चारुमध्वरं गीपीथाय प्र हूंयसे। मुरुद्धिरग्न ग्रा गीह १ नृहि देवो न मत्यों मृहस्तव क्रतुं पुरः। मुरुद्धिरग्न ग्रा गीह २ ये मृहो रजसो विदु विश्वे देवासो श्रुद्धहः। मुरुद्धिरग्न ग्रा गीह ३ य उग्रा श्रुकंमानृचु रनाधृष्टास ग्रोजसा। मुरुद्धिरग्न ग्रा गीह ४ ये शुभ्रा घोरवेपसः सुन्त्रासो रिशादेसः। मुरुद्धिरग्न ग्रा गीह ६ ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास ग्रासते। मुरुद्धिरग्न ग्रा गीह ६ य ईङ्कयन्ति पर्वतान् तिरः समुद्रमर्श्वम्। मुरुद्धिरग्न ग्रा गीह ७ ग्रा ये तन्वन्ति रिश्मिभस् तिरः समुद्रमोजसा। मुरुद्धिरग्न ग्रा गीह ६ ग्रिभि त्वां पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं मधुं। मुरुद्धिरग्न ग्रा गीह ६ इति प्रथमाष्टके प्रथमोऽध्याय। द्वितीयोऽध्यायः २ व०१-३८

### (२०) विंशं सूक्तम्

(१-८) त्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्त्मृषिः । त्रृभवो देवताः । गायत्री छन्दः

श्रयं देवाय जन्मेने स्तोमो विप्रेभिरासया। श्रकारि रत्नधार्तमः १ य इन्द्रीय वचोयुजा तत् चुर्मनेसा हरी। शमीभिर्य्ज्ञमाशत २ त चन् नासित्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथेम्। तच्चेन् धेनुं सेब्र्दुधाम् ३ युवाना पितरा पुनः सत्यमन्त्रा त्रृजूयवः। श्रूभवौ विष्टचेक्रत ४ सं वो मदासो श्रग्मते न्द्रेश च मुरुत्वता। श्रादित्येभिश्च राजिभः ४ उत त्यं चमसं नवं त्वष्टुर्देवस्य निष्कृतम्। श्रकर्त चतुरः पुनः ६ ते नो रत्नीन धत्तन् त्रिरा साप्तानि सुन्वते। एकंमेकं सुशस्तिभिः ७ श्रधारयन्त वह्नयोऽभजन्त सुकृत्यया। भागं देवेषुं यज्ञियम् ६

# (२१) एकविंशं सूक्तम्

(१-६) षड्चस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्मृषिः । इन्द्राग्नी देवते । गायत्री छन्दः

ड्हेन्द्राग्नी उपं ह्रये तयोरित् स्तोमंमुश्मिस । ता सोमं सोम्पातमा १ ता यशेषु प्र शंसते न्द्राग्नी शृम्भता नरः । ता गायेशेषुं गायत २ ता मित्रस्य प्रशंस्तय इन्द्राग्नी ता ह्वामहे । सोम्पा सोमंपीतये ३ उग्रा सन्ता हवामह उपेदं सर्वनं सुतम् । इन्द्राग्नी एह गच्छताम् ४ ता महान्ता सदस्पती इन्द्रांग्नी रत्तं उब्जतम् । अप्रजाः सन्त्वित्रणः ४ तेनं सत्येनं जागृत मिधं प्रचेतुनं पुदे । इन्द्रांग्नी शर्मं यच्छतम् ६

## (२२) द्वाविंशं सूक्तम्

(१-२१) एकविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य कारावो मेधातिथिर्सृषिः । (१-४) प्रथमादिचतुर्सृचामिश्वनौ (४-६) पञ्चम्यादिचतसृगां सिवता (६-१०) नवमीदशम्योरिमः (११) एकादश्या देव्यः (१२) द्वादश्या इन्द्रागीवरुगान्यम्नाय्यः (१३-१४) त्रयोदशीचतुर्दश्योद्यांवापृथिव्यौ (१५) पञ्चदश्याः पृथिवी (१६) षोडश्या विष्णुर्देवा वा (१७-२१) सप्तदश्यादिपञ्चानाञ्च विष्णुर्देवताः । गायत्री हन्दः

प्रात्यंजा वि बोधया श्विनावेह गेच्छताम् । ग्रस्य सोमेस्य पीतये १ या सुरथा रथीतमो भा देवा दिविस्पृशां । ग्रश्विना ता हेवामहे २ या वां कशा मधुमृत्य श्विना सूनृतावती । तयां यृज्ञं मिमिज्ञतम् ३ नृहि वामस्ति दूरके यृत्रा रथेन गच्छंथः । ग्रश्विना सोमिनौ गृहम् ४ हिरंगयपाणिमूतये सिवतारमुपं ह्वये । स चेत्तां देवतां पृदम् ४ ग्रुपां नपातम्वसे सिवतारमुपं स्तुहि । तस्य वृतान्युश्मिस ६ विभक्तारं हवामहे वसोश्चित्रस्य राधंसः । सिवतारं नृचर्चसम् ७ सखाय ग्रा नि षीदत सिवता स्तोम्यो नु नः । दाता राधांसि शुम्भित ६ ग्रुप्ते पत्तिरहा वह देवानामुश्तिरुपं । त्वष्टारं सोमंपीतये ६ ग्रा ग्रा ग्रंग इहावंसे होत्रां यिवष्ट भारतीम् । वर्ह्नतीं धिषणां वह १० ग्रिभी ने देवीरवंसा मृहः शर्मणा नृपत्तीः । ग्राच्छांनपत्राः सचन्ताम् ११ इहेन्द्राणीमुपं ह्वये वरुणानीं स्वस्तये । ग्रुप्तार्थों सोमंपीतये १२

मही द्योः पृथिवी चं न इमं युज्ञं मिमिन्नताम् । पिपृतां नो भरीमभिः १३ तयोरिद् घृतवृत् पयो विप्रा रिहन्ति धीतिभिः । गुन्धर्वस्य ध्रुवे पुदे १४ स्योना पृथिवि भवा नृन्धरा निवेशीनी । यच्छी नः शर्म सप्रथीः १५ ग्रुतो देवा ग्रेवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । पृथिव्याः सप्त धार्मभिः १६ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि देधे पुदम् । समूहळमस्य पांसुरे १७ त्रीणि पुदा वि चेक्रमे विष्णुर्गोपा ग्रद्याभ्यः । ग्रतो धर्माणि धारयेन् १८ विष्णोः कर्माणि पश्यत् यतौ वृतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखी १६ तद् विष्णोः पर्मं पुदं सदी पश्यन्ति सूर्यः । द्विवीव चन्नुरातंतम् २० तद् विप्रांसो विपुन्यवौ जागृवांसः सिमन्धते । विष्णोर्यत् परमं पुदम् २१

## (२३) त्रयोविंशं सूक्तम्

(१-२४) चतुर्विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य काग्रवो मेधातिथिर्स्मृषिः । (१) प्रथमाया सृचो वायुः (२-३) द्वितीयातृतीययोरिन्द्रवायू (४-६) चतुर्थ्यादितृचस्य मित्रावरुणौ (७-६) सप्तम्यादितृचस्येन्द्रो मरुत्वान् (१०-१२) दशम्यादितृचस्य विश्वे देवाः (१३-१५) त्रयोदश्यादितृचस्य पूषा (१६-२२, २३) षोडश्यादिसप्तानां त्रयोविंश्याः पूर्वार्धस्य चापः (२३, २४) त्रयोविंश्याः परार्धस्य चतुर्विंश्याश्चाग्निर्देवताः । (१-१८) प्रथमाद्यष्टादशर्चां गायत्री (१६) एकोनविंश्याः पुरउष्णिक् (२१) एकविंश्याः प्रतिष्ठा (२०, २२-२४) विंश्या द्वाविंश्यादितृचस्य चानुष्टुप् छन्दांसि

तीवाः सोम<u>सि</u> स्रा गृह्या शीर्वन्तः सुता इमे । वायो तान् प्रस्थितान् पिब १

उभा देवा दिविस्पृशे न्द्रवायू हैवामहे । श्रुस्य सोमस्य पीतये २ इन्द्रवायू मेनोजुवा विप्रा हवन्त ऊतये । सहस्राचा धियस्पती ३ मित्रं व्यं हैवामहे वर्ष्णं सोमेपीतये । ज्ञाना पूतदेचसा ४ श्रुतेन यावृंतावृधी वृतस्य ज्योतिषस्पती । ता मित्रावर्षणा वे ४ वर्षणः प्राविता भीवन् मित्रो विश्वाभिरूतिभिः । कर्रतां नः सुराधेसः ६ मुरुत्वेन्तं हवामह इन्द्रमा सोमेपीतये । सजूर्ग्णेने तृम्पतु ७ इन्द्रेज्येष्टा मरुद्गणा देवासः पूषरातयः । विश्वे ममे श्रुता हवेम् ६ हत वृत्रं सुदानव इन्द्रेण सहसा युजा । मा नो दुःशंस ईशत ६ विश्वन् देवान् हैवामहे मुरुतः सोमेपीतये । उग्रा हि पृश्निमातरः १०

जर्यतामिव तन्यतु र्मुरुतमिति धृष्णुया । यच्छुर्भ याथनी नरः ११ हुस्काराद् विद्युतस्पर्य ऽतौ जाता ग्रेवन्तु नः । मुरुतौ मृळयन्तु नः १२ त्र्या पूष<u>ञ्चि</u>त्रबहिष् मार्घृगे <u>ध</u>रुगं दिवः । त्र्याजो नृष्टं यथो पुशुम् १३ -उतो स मह्यमिन्दुंभिः षडचुक्ताँ स्रीनुसेषिधत् । गोभिर्यवं न चेर्कृषत् १५ त्रुम्बयौ युन्त्यध्वेभि र्जामयौ त्रध्वरीयुताम् । पृञ्चतीर्मध<u>्न</u>ेना पर्यः १६ त्रमूर्या उपु सूर्ये याभिर्वा सूर्यः सह । ता नौ हिन्वन्त्वध्वरम् १७ त्र्रपो देवीरुपं ह्रये यत्र गावः पिर्बन्ति नः । सिन्धुंभ्यः कर्त्वं हविः १<mark>८</mark> ग्रप्स्वर्शन्तरमृतमुप्स् भेषुजमुपाम्त प्रशस्तये । देवा भवत वाजिनेः १६ ग्रप्स् मे सोमौ ग्रब्रवी दन्तर्विश्वीनि भेषुजा। ग्रुग्निं चे विश्वशंभुव मापेश विश्वभेषजीः २० ग्रापः पृश्वित भेषुजं वर्रूथं तुन्वेर् मर्म । ज्योक्च सूर्यं दृशे २१ इदमापः प्र वहत् यत् किं चे दुरितं मिये। \_ यद् वाहर्मभिदुद्रोहु यद् वा शेप उतानृतम् २२ त्र्यापौ त्रद्यान्वचारिषं रसैन समेगस्महि। पर्यस्वानग्न स्रा गीह तं मा सं सृज वर्चसा २३ सं मिये वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा। विद्युमें ग्रस्य देवा इन्द्रौ विद्यात् सह त्रुषिभिः २४ षष्ठोऽनुवाकः ६ । सु० २४- ३०।

### (२४) चतुर्विशं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्याजीगर्तिः शुनःशेपः (स कृतिमो वैश्वामित्रो देवरातः) त्रृषिः । (१) प्रथमाया त्रृचः कः (प्रजापितः) (२) द्वितीयाया ग्रिग्नः (३-४) तृतीयादितृचस्य सिवता (४) पञ्चम्या भगो वा (६-१४) षष्ठचादिदशर्चाञ्च वरुणो देवताः । (१-२, ६-१४) ग्राद्ययोद्वर्यृचोः षष्ठचादिदशर्चाञ्च त्रिष्ठुप् (३-४) तृतीयादितृचस्य च गायत्री छन्दसी कस्य नूनं केत्मस्यामृतानां मनामहे चार्रु देवस्य नाम । को नौ मुह्या ग्रदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च १ ग्रायत्रीयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चार्रु देवस्य नाम ।

स नौ मुह्या ऋदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च २ ग्रभि त्वां देव सवित रीशांनुं वार्यांगाम् । सदावन् भागमीमहे ३ यश्चिद्धि ते इत्था भर्गः शशमानः पुरा निदः । ऋद्वेषो हस्तेयोर्द्धे ४ भर्गभक्तस्य ते वृया मुदेशेम् तवार्वेसा । मूर्धार्ने <u>रा</u>य ऋारभे ४ नुहि ते चुत्रं न सहो न मुन्युं वर्यश्चनामी पुतर्यन्त ग्रापुः । नेमा स्रापो स्रनिमिषं चरेन्ती र्न ये वार्तस्य प्रमिनन्त्यभ्वेम् ६ <u>अबुध्ने राजा वर्रुणो वर्नस्यो</u>ध्वें स्तूर्प ददते पूतदेनः । नीचीनाः स्थुरुपरि बुध्न एषा मसमे ग्रन्तर्निहिताः केतर्वः स्युः ७ उुरुं हि राजा वर्रुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उै। <u> ऋपदे पादा प्रतिधातवेऽक रुतापेव</u>क्ता हेदयाविधेश्चित् **५** शतं ते राजन् भिषजंः सहस्रं मुर्वी गंभीरा सुमृतिष्टे ग्रस्तु । बार्धस्व दूरे निर्ऋतं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुंमुग्ध्यस्मत् ह त्रुमी य त्रमृता निहितास उच्चा नक्तं दर्हश्चे कुहै चिद् दिवैयुः। त्र्यदेष्धा<u>नि</u> वर्रगस्य बृतानि विचाकेश<u>ञ्</u>चन्द्रमा नक्तमेति १० तत् त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानुस् तदा शास्ति यजमानो हुविभिः। ग्रहेळमानो वरु<u>गे</u>ह <u>बोध्य</u> रुशं<u>स</u> मा न ग्रायुः प्र मौषीः ११ तदिन्नक्तं तद् दिवा मह्यमाहुस् तद्यं केती हृद ग्रा वि चेष्टे। शुनुःशेषो यमह्नंद् गृभीतः सो ग्रस्मान् राजा वरुंगो मुमोक्त १२ शुनःशेपो ह्यह्नंद् गृभीतस् त्रिष्वंदित्यं द्रुपदेषुं बद्धः । त्रवै<u>नं</u> राजा वरुंगः ससृज्याद् विद्वाँ त्र्रदेब्धो वि मुमोक्तु पाशान् १३ स्रवं ते हेळो वरु<u>ग</u> नमौ<u>भि</u>रवं युज्ञेभिरीमहे हुविर्भिः। चयं नुस्मभ्यं मसुर प्रचेता राज ने नांसि शिश्रथः कृतानि १४ उर्दुत्तमं वेरुग पार्शमस्म दर्वाधमं वि मध्यमं श्रेथाय । ग्रथा व्यमादित्य वृते तवा नागसो ग्रदितये स्याम १५

### (२५) पञ्चविंशं सूक्तम्

(१-२१) एकविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्याजीगर्तिः शुनःशेपः (स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः) ऋषिः । वरुणो देवता । गायत्री छन्दः यि<u>च</u>िद्ध ते विशो यथा प्र देव वरुण वृतम् । <u>मिनीमिस</u> द्यविद्यवि १ मा नौ वधार्य हत्ववै जिहीळानस्य रीरधः । मा ह्रणानस्य मन्यवै २

वि मृळीकार्य ते मनौ रथीरश्वं न संदितम् । गीर्भिर्वरुग सीमहि ३ परा हि मे विमन्यवः पर्तन्ति वस्येइष्टये। वयो न वसतीरुपं ४ कदा चेत्रश्रियं नर मा वर्र्णं करामहे । मृळीकायौर्चचेसम् ४ तदित् समानमाशाते वेनन्ता न प्र युच्छतः । धृतव्रताय दाशुषे ६ वेदा यो वीनां पद मन्तरिचेग पतिताम् । वेदे नावः समुद्रियः ७ वेद मासो धृतवेतो द्वादेश प्रजावतः । वेदा य उपुजायते ५ वेद वार्तस्य वर्तनि मुरोर्ज्युष्वस्य बृहुतः । वेदा ये ग्रध्यासीते ६ नि षेसाद धृतवेतो वर्रेगः पुस्त्यार्थस्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः १० त्र<u>यतो विश्वान्यद्भ</u>ता चिकित्वाँ <u>ग्र</u>भि पश्यति । कृता<u>नि</u> या <u>च</u> कर्त्वा ११ स नौ विश्वाहां सुक्रतुं रादित्यः सुपर्था करत् । प्र गु ग्रायूंषि तारिषत् १२ बिभ्रद् द्रापिं हिर्गययुं वर्रुणो वस्त निर्णिजेम् । परि स्पशो नि षेदिरे १३ न यं दिप्सन्ति दिप्सवो न दुह्णांगो जनानाम् । न देवमुभिमातयः १४ उत यो मानुषेष्वा यशेश्वक्रे ग्रसाम्या । ग्रस्माकंमुदरेष्वा १५ पर्रा मे यन्ति धीतयो गावो न गर्व्यतीरन् । इच्छन्तीरुरुच संसम् १६ सं नु वौचावहै पुनु र्यतौ मे मध्वाभृतम् । होतैव चर्दसे प्रियम् १७ दशें नु विश्वदर्शतं दशें रथमधि चिम । एता ज्षत मे गिरः १८ इमं में वरुग श्रुधी हर्वमुद्या चे मृळय । त्वामेवस्युरा चेके १६ \_ त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मर्श्च राजिस । स यामेनि प्रति श्रुधि २० उर्दुत्तमं मुमुग्धि नो वि पार्शं मध्यमं चृत । स्रवाधानि जीवसे २१

## (२६) षड्वंशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्याजीगर्तिः शुनःशेपः (स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः) त्रुषिः । स्रिप्निर्देवता । गायत्री छन्दः

वसिष्वा हि मियेध्य वस्त्रीगयूजीं पते । सेमं नी ग्रध्वरं येज १ नि नो होता वरेग्यः सदी यिवष्ट मन्मिभः । ग्रग्ने द्वित्मिता वर्चः २ ग्रा हि ष्मी सूनवे पिता पिर्यजीत्यापये । सखा सख्ये वरेगयः ३ ग्रा नी बही रिशार्दसो वर्रुणो मित्रो ग्रर्यमा । सीर्दन्तु मनुषो यथा ४ पूर्व्य होत्रस्य नो मन्देस्व स्ख्यस्य च । इमा उ षु श्रुंधी गिरः ५ यिद्यद्धि शर्श्वता तनी देवंदेवं यजीमहे । त्वे इद्ध्यते हुविः ६ प्रियो नी ग्रस्तु विश्पति हीती मन्द्रो वरेगयः । प्रियाः स्वग्नयी व्यम् ७

स्वग्नयो हि वार्यं देवासो दिधिरे चे नः । स्वग्नयो मनामहे ५ ग्रथां न उभयेषा ममृत मर्त्यानाम् । मिथः सन्तु प्रशस्तयः ६ विश्वेभिरग्ने ग्रुग्निभिं रिमं युज्ञमिदं वर्चः । चनो धाः सहसो यहो १०

### (२७) सप्तविंशं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्याजीगर्तिः शुनःशेपः (स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः) ऋषिः । (१-१२) प्रथमादिद्वादशर्चामग्निः (१३) त्रयोदश्याश्च देवा देवताः । (१-१२) प्रथमादिद्वादशर्चां गायत्री (१३) त्रयोदश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी <u> श्रश्चं</u> न त्वा वार्रवन्तं वृन्दध्यी <u>श्र</u>ग्निं नमीभिः । <u>स</u>म्राजन्तमध्वरारणीम् १ स घो नः सूनुः शर्वसा पृथुप्रगामा सुशेर्वः । मीढ्वाँ ऋस्मार्कं बभूयात् २। स नौ दूराञ्चासाञ्च नि मर्त्यादघायोः । पाहि सद्मिद् विश्वार्युः ३ इममू षु त्वमुस्मार्कं सुनिं गायुत्रं नव्यसिम् । स्रग्ने देवेषु प्र वीचः ४ विभक्तासि चित्रभानो सिन्धौरूमा उपाक ग्रा । सुद्यो दुर्श्षे चरसि ६ यमीग्ने पृत्सु मर्त्य मवा वाजेषु यं जुनाः । स यन्ता शश्चेतीरिषेः ७ निकरस्य सहन्त्य पर्येता कर्यस्य चित् । वाजौ ग्रस्ति श्रवार्यः ५ स वार्जं विश्वचेषिं रवेद्धिरस्तु तरुता । विप्रेभिरस्तु सर्निता ६ जराबोध तद् विविड्डि विशेविशे युज्ञियाय । स्तोमं रुद्राय दृशीकम् १० स नौ महाँ स्रीनिमानो धूमकेतुः पुरुश्चन्द्रः । धिये वार्जीय हिन्वत् ११ स रेवाँ ईव विश्पति र्दैन्यः केतुः शृंगोतु नः । उक्थैरग्निर्बृहद्भीनुः १२ नमौ महद्भ्यो नमौ स्त्रर्भकेभ्यो नमो युर्वभ्यो नमे स्त्राशिनेभ्यः। यजीम देवान् यदि शक्नवीम मा ज्यायेसः शंसमा वृद्धि देवाः १३

## (२८) ऋष्टाविंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याजीगर्तिः शुनःशेपः (स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः) त्रृषिः । (१-४) प्रथमादिचतुर्त्रृचामिन्द्रः (५-६) पञ्चमीषष्ठचोरुलूखलम् (७-६) सप्तम्यष्टम्योरुलूखलम् सले (६) नवम्याश्च प्रजापतिर्हरिश्चन्द्रः अधिषवणचर्म सोमो वा देवताः । (१-६) प्रथमादिषडृचामनुष्टुप् (७-६) अन्त्यतृचस्य च गायत्री छन्दसी

यत्र ग्रावां पृथुबुंध्न ऊर्ध्वो भवंति सोतंवे ।

उलू खंलसुताना मवे द्विन्द्र जल्गुलः १
यत्र द्वाविव ज्ञघना धिषव्ययां कृता ।
उलू खंलसुताना मवे द्विन्द्र जल्गुलः २
यत्र नार्यपच्यव मृंपच्यवं च शि चंते ।
उलू खंलसुताना मवे द्विन्द्र जल्गुलः ३
यत्र मन्थां विब्धते रुश्मीन् यमित्वा ईव ।
उलू खंलसुताना मवे द्विन्द्र जल्गुलः ४
यद्विद्धि त्वं गृहे गृंह उलू खलक युज्यसे ।
इह द्युमत्तमं वद् जयंतामिव दुन्दुभिः ४
उत स्मे ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित् ।
ग्रथो इन्द्राय पात्रवे सुनु सोमंमुलूखल ६
ग्रायुजी विजसातेमा ता ह्यु श्वा विजर्भृतः । हरी इवान्धां सि बप्सेता ७
ता नी ग्रद्ध वनस्पती ग्रुष्ठावृष्ठ्यभिः सोतृभिः । इन्द्राय मधुमत् सुतम् ६
उच्छिष्टं चम्वोर्भर् सोमं प्रवित्र ग्रा सृज । नि धे हि गोरिधं त्वचि ६

## (२६) एकोनत्रिंशं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्याजीगर्तिः शुनःशेप ऋषिः (स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः) । इन्द्रो देवता । पङ्किश्छन्दः

यश्चिद्धि संत्य सोमपा ग्रनाशस्ता ईव स्मिसं। ग्रा तू ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषुं सहस्रेषु तुवीमघ १ शिप्रिन् वाजानां पते शचीवस्तवे दंसनां। ग्रा तू ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषुं सहस्रेषु तुवीमघ २ नि ष्वापया मिथूदृशां सस्तामबुध्यमाने। ग्रा तू ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषुं सहस्रेषु तुवीमघ ३ ससन्तु त्या ग्ररांतयो बोधंन्तु शूर रातयः। ग्रा तू ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषुं सहस्रेषु तुवीमघ ४ समिन्द्र गर्दभं मृंण नुवन्तं पापर्योमुया। ग्रा तू ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषुं सहस्रेषु तुवीमघ ४ प्रतांति कुगड्णाच्यां दूरं वातो वनादिधं। ग्रा तू ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषुं सहस्रेषु तुवीमघ ६ ग्रा तू ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषुं सहस्रेषु तुवीमघ ६ ग्रा तू ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषुं सहस्रेषु तुवीमघ ६

सर्वं परिक्रोशं जीह जम्भयां कृकदाश्वम् । ग्रा तू ने इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषुं सहस्रेषु तुवीमघ ७

### (३०) त्रिंशं सूक्तम्

(१-२२) द्वाविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्याजीगर्तिः शुनःशेप ऋषिः (स कृत्रिमो वैश्वामित्रो देवरातः) । (१-१६) प्रथमादिषोडशर्चामिन्द्रः (१७-१६) सप्तदश्यादितृचस्याश्विनौ (२०-२२) विंश्यादितृचस्य च उषा देवताः । (१-१०, १२-१५, १७-२२) प्रथमादिदशर्चां द्वादश्यादिचतुर्ऋ्चां सप्तदश्यादिषड्चाञ्च गायत्री

(११) एकादश्याः पादनिचृद्गायत्री (१६) षोडश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि त्र्या व<u>ु इन्द्रं क्रिविं यथा वाज</u>यन्तः <u>श</u>तक्रेतुम् । मंहिष्ठं सिञ्च इन्द्रीभः १ शतं वा यः श्चीनां सहस्रं वा समोशिराम् । एद् निम्नं न रीयते २ सं यन्मदाय शष्मिर्ग एना ह्यस्योदरे । समुद्रो न व्यचौ दुधे ३ त्रुयम् ते समतिस कुपोतं इव गर्भुधिम् । वचुस्तर्द्धिन स्रोहसे ४ स्तोत्रं रोधानां पते गिर्वाहो वीर यस्यं ते । विभूतिरस्तु सुनृतां ४ कुर्ध्वस्तिष्ठा न कुतयेऽस्मिन् वाजे शतक्रतो । समुन्येषु ब्रवावहै ६ योगैयोगे तवस्तरं वाजैवाजे हवामहे । सर्खाय इन्द्रमृतये ७ त्र्या घो गमुद्यदि श्रवंत् सहस्त्रिगीभिरूतिभिः। वाजैभिरुपं नो हवंम् ५ त्रुनुं प्रबस्यौकसो हुवे तुविप्रतिं नरम् । यं ते पूर्वं <u>पि</u>ता हुवे ६ तं त्वां व्यं विश्ववाराऽऽशास्महे पुरुहूत । सखै वसो जरितृभ्यः १० त्र्रस्माकं शिप्रिगीनां सोमपाः सोमपाञ्नाम् । सखे वज्जिन्त्सखीनाम् ११ तथा तदेस्तु सोमपाः सखे विजिन् तथा कृगु । यथा त उष्टमसीष्टये १२ <u>रेवर्तीर्नः सधमाद</u> इन्द्रे सन्तु तुविर्वाजाः । चुमन<u>्तो</u> या<u>भि</u>र्मर्देम १३ ग्रा घु त्वावान् त्मनाप्तः स्तोतृभ्यो धृष्णवियानः । ऋगोरन्नं न चक्रचोः १४ म्रा यद् दुर्वः शतक्रत वा कार्मं जरितृशाम् । ऋगोरत्वं न शचीभिः १५ शश्वदिन्द्रः पोप्रथिद्धिर्जिगाय नानदिद्धः शाश्वसिद्धर्धनीनि । स नौ हिरगयरथं दुंसनीवान् त्स नैः सनिता सनये स नौऽदात् १६ म्राश्विनावश्ववित्ये षा यतिं शवीरया । गोमेद् दस्रा हिरेगयवत् १७ समानयौजनो हि वाँ रथौ दस्रावमैर्त्यः । समुद्रे स्रश्चिनेयेते १८ न्यर्ष्व्रचस्यं मूर्धनि चक्रं रथस्य येमथुः । परि द्याम्न्यदीयते १६ कस्तं उषः कधप्रिये भुजे मर्तो ग्रमर्त्ये । कं नेत्तसे विभावरि २०

व्यं हि ते ग्रमंन्मह्या ऽऽन्तादा पंराकात् । ग्रश्चे न चित्रे ग्ररुषि २१ त्वं त्येभिरा गंहि वाजेभिर्दुहितर्दिवः । ग्रस्मे रियं नि धारय २२ सपमोऽनुवाकः ७ । सू० ३१-३४ ।

#### (३१) एकत्रिंशं सूक्तम्

(१-१८) त्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो हिरगयस्तूप त्रृषिः । त्र्रिग्निर्देवता । (१-७, ६-१५, १७) प्रथमादिसप्तर्चां नवम्यादिसप्तर्चां सप्तदश्याश्च जगतीः (५, १६, १८) त्रष्टमीषोडश्योरष्टादश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी त्वमीग्ने प्रथमो ग्रिङ्गिरा त्राषि र्देवो देवानीमभवः शिवः सर्खा । तर्व वृते कवयौ विद्यनापसोऽजीयन्त मरुतो भ्राजदृष्टयः १ त्वमीग्रे प्रथमो ग्रिङ्गिरस्तमः कुविर्देवानां परि भूषसि वृतम्। विभ्विश्वरमे भ्वनाय मेधिरो द्विमाता शयुः कतिधा चिदायवे २ त्वर्मग्ने प्रथमो मातुरिश्वन ग्राविर्भव सुक्रतूया विवस्वते । त्र्यरेजेतां रोदंसी होतृवूर्येऽसंघ्नोर्भारमयंजो महो वसो ३ त्वमीये मनेवे द्यामेवाशयः पुरूरवेसे सुकृते सुकृत्तरः । श्वात्रेण यत् पित्रोर्म्च्यसे पर्याऽऽत्वा पूर्वमनयन्नापरं पुनेः ४ त्वमीग्ने वृषभः पृष्टिवर्धन उद्यतसूचे भवसि श्रवार्यः। य ग्राहुतिं परि वेदा वर्षट्कृति मेकायुरग्रे विश ग्राविवासिस ४ त्वमीग्ने वृजिनवैर्तनिं नरं सक्मीन पिपर्षि विदर्थे विचर्षगे। यः शूरेसाता परितक्म्ये धनै दुभ्रेभिश्चित् समृता हंसि भूयेसः ६ त्वं तम्ग्रे ग्रमृतत्व उत्तमे मर्तं दधासि श्रवसे दिवेदिवे। यस्तातृषाण उभयाय जन्मने मर्यः कृणोषि प्रय ग्रा च सूरये ७ त्वं नौ स्रग्ने सनये धनीनां यशसं कारं कृश्हि स्तवीनः । त्राध्याम कर्मापसा नवेन देवैद्यावापृथिवी प्रावतं नः ५ त्वं नौ स्रग्ने पित्रोरुपस्थ स्रा देवो देवेष्वनवद्य जागृंविः । तनुकृद् बौधि प्रमीतिश्च कारवे त्वं केल्याग वसु विश्वमोपिषे ह

त्वमेग्ने प्रमेतिस्त्वं पितासि नुस् त्वं वयस्कृत् तर्व जामयौ वयम्।

सं त्वा रायः शितिनः सं संहुिस्त्रर्णः सुवीरं यन्ति वृतुपामदाभ्य १०

त्वामीग्ने प्रथममायुमायवै देवा ग्रीकरवन् नहीषस्य विश्पतिम् ।

इळांमकृराबन् मनुषस्य शासनीं पितुर्यत् पुत्रो ममंकस्य जायंते ११ त्वं नी अग्ने तर्व देव पायुभिर्म्धानी रच्च तन्वेश्च वन्द्य । श्राता तोकस्य तनेये गर्वाम् स्यनिमेषं रच्चमाण्यस्तर्व वृते १२ त्वमंग्ने यज्यंवे पायुरन्तरोऽनिष्कृत्यं चतुर्च ईध्यसे । यो रातहेव्योऽवृकाय् धायंसे कीरेश्चिन् मन्त्रं मनेसा वृनोषि तम् १३ त्वमंग्न उरुशंसीय वाष्वते स्पार्हं यद् रेक्णः प्रमं वृनोषि तत् । श्राध्रस्यं चित् प्रमंतिरुच्यसे पिता प्र पाकं शास्सि प्र दिशो विदुष्टरः १४ त्वमंग्ने प्रयंतदिच्णं नरं वर्मेव स्यूतं परि पासि विश्वतः । स्वादुच्या यो वसतौ स्यौनकृज् जीवयाजं यजते सोपमा दिवः १५ इमामग्ने श्वरणि मीमृषो न इममध्वानं यमगाम दूरात् । श्राप्रिः पिता प्रमंतिः सोम्यानां भृमिरस्यृषिकृन् मत्यानाम् १६ मनुष्वदंग्ने अङ्गिरस्वदंङ्गिरो ययातिवत् सदंने पूर्ववच्छंचे । श्रच्छं याह्या वहा दैव्यं जन् मा सादय बहिष् यिचं च प्रियम् १७ एतेनाग्ने ब्रह्मणा वावृधस्व शक्ती वा यत् ते चकृमा विदा वा । उत्त प्र रोष्ट्यभि वस्यौ श्रस्मान् त्सं नंः सृज सुमृत्या वाजंवत्या १८

# (३२) द्वात्रिंशं सूक्तम् (१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो हिरगयस्तूप ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

इन्द्रस्य नु वीर्याण प्र वीचं यानि चकार प्रथमानि वृजी।

ग्रहृन्नहिमन्वपस्तेतर्द् प्र वृज्ञणी ग्रभिनृत् पर्वतानाम् १

ग्रहृन्नहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टांस्मै वर्जं स्वर्यं ततज्ञ।

वाश्रा ईव धेनवः स्यन्दंमाना ग्रञ्जः समुद्रमवं जग्मुरापः २

वृषायमाणोऽवृणीत् सोमं त्रिकंद्रकेष्वपिबत् सुतस्य।

ग्रा सार्यकं मुघवांदत्त वज्ज महेन्नेनं प्रथम्जामहीनाम् ३

यदिन्द्राहेन् पथम्जामहीना मान्मायिनामिनाः प्रोत मायाः।

ग्रात् सूर्यं जनयन् द्यामुषासं तादीना शत्रुं न किलां विवित्से ४

ग्रहेन् वृत्रं वृत्रतरं व्यंस मिन्द्रो वज्रेण महता व्धेने।

स्कन्धांसीव् कुलिशेना विवृक्णाऽहिः शयत उपपृक् पृंथिव्याः ५

ग्रयोद्धेवं दुर्मद् ग्रा हि जुह्ने महावीरं तुविब्याधमृंजीषम्।

नातौरीदस्य समृतिं वधानां सं रुजानाः पिपिष् इन्द्रेशतुः ६ त्र्रपार्दहस्तो त्र्रीपृतन्यदिन्द्र मास्य वज्रमधि सानौ जघान । वृष्णो विधः प्रतिमानुं बुभूषन् पुरुत्रा वृत्रो स्रशयुद् व्यस्तः ७ नुदं न भिन्नममुया शयनिं मनो रुहांगा ग्रति यन्त्यापः । यार्श्चिद् वृत्रो मेहिना पुर्यतिष्ठत् तासामहिः पत्सुतःशीर्बभूव ५ नीचार्वया ग्रभवद् वृत्रपुत्रे न्द्रौ ग्रस्या ग्रव् वर्धर्जभार । त्र्रतिष्ठन्तीनामनिवे<u>श</u>नानां काष्ठीनां मध्ये निर्हितं शरीरम्। वृत्रस्यं निरायं वि चरन्त्यापौ दीर्घं तम् स्राशयदिन्द्रशतुः १० त्रुपां बि<u>ल</u>मपिहितुं यदासीद् वृत्रं जीघुन्वाँ त्रुपु तद् वीवार ११ म्रश्<u>वचो</u> वारौ म्रभवस्तदिन्द्र सृके यत् त्वा प्रत्यहेन् देव एकः । त्रुजीयो गा त्रुजीयः शूर सोम मर्वासृजः सर्तवे सप्त सिन्धून् १२ नास्मै विद्युन्न तेन्युत्ः सिषेध न यां मिहुमिकरद् ध्रादुनिं च। इन्द्रेश यद् युयुधाते ग्रहिश्चो तापुरीभ्यो मुघवा वि जिंग्ये १३ त्र्रहेर्यातारं कर्मपश्य इन्द्र हृदि यत् ते <u>जघ्नुषो</u> भीरगच्छत्। नवं च यन् नवतिं च स्रवन्तीः श्येनो न भीतो स्रतिरो रजांसि १४ इन्द्रौ यातोऽवंसितस्य राजा शर्मस्य च शृङ्गिरणो वर्जबाहुः । सेदु राजां चयति चर्षगीना मुरान् न नेमिः परि ता बंभूव १५ इति प्रथमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः।

तृतीयोऽध्यायः ३ । व० १-३४ ।

(३३) त्रयस्त्रिंशं सूक्तम् (१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो हिरगयस्तूप ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

एतायामोपं गुव्यन्त इन्द्रंमस्माकं सु प्रमंतिं वावृधाति । <u>श्रनामृ</u>गः कुविदादस्य रायो गवां केतं परंमावर्जते नः १ उपेदहं धंनदामप्रतीतं जुष्टां न श्येनो वंसतिं पंतामि । इन्द्रं नम्स्यन्नुपुमेभिर्के र्यः स्तोतृभ्यो हव्यो श्रस्ति यामन् २ नि सर्वसेन इष्धीरसक्त सम्यों गा ग्रंजित यस्य वर्ष्टि। चोष्क्रयमाण इन्द्र भूरि वामं मा पुणिर्भूरस्मदिध प्रवृद्ध ३ वधीर्हि दस्युं धनिनं घनेनुं एकश्चरंत्रुपशाकेभिरिन्द्र । धनोरधि विष्णक् ते व्याय न्नयंज्वानः सनुकाः प्रेतिमीयुः ४ परी चिच्छीर्षो वेवृजुस्त इन्द्रा ऽयेज्वानो यज्वेभिः स्पर्धमानाः । प्र यद् दिवो हरिवः स्थातरुगु निरवताँ ग्रंधमो रोदस्योः ५ त्र्रयुंयुत्सन्ननवृद्यस<u>्य</u> से<u>ना</u>मयातयन्त <u>चि</u>तयो नवीग्वाः । वृषायुधो न वर्धयो निर्रष्टाः प्रवद्धिरिन्द्रां चितर्यन्त ग्रायन् ६ \_ त्वमेतान् रुदुतो जर्चतुश्चा योधयो रजस इन्द्र पारे । त्र्यवदिहो <u>दि</u>व त्र्या दस्युंमुद्या प्र सुंन<u>्व</u>तः स्तुं<u>व</u>तः शंसीमावः ७ चक्रागासंः परीगहं पृथिव्या हिरंगयेन मुगिना शुम्भंमानाः । न हिन्वानासंस्तितिरुस्त इन्द्रं परि स्पशौ ग्रदधात् सूर्येण ५ परि यदिन्द्र रोदंसी उभे ग्रब्भोजीर्महिना विश्वतः सीम्। ग्रमन्यमानाँ ग्रभि मन्यमाने निर्बुह्मभिरधमो दस्युमिन्द्र ६ न ये दिवः पृथिव्या ग्रन्तमापु र्न मायाभिर्धनुदां पुर्यभूवन् । युजं वर्जं वृष्भश्चेक्र इन्द्रो निज्यीतिषा तमेसो गा ग्रीदुत्तत् १० ग्रन् स्वधामेचरन्नापौ ग्रस्याऽवधित मध्य ग्रा नाव्यानाम्। सधीचीनेन मनसा तिमन्द्र ग्रोजिष्ठेन हन्मनाहन्नभि दूर् ११ न्यांविध्यदिलीबिशस्य दृह्ळा वि शृङ्गिर्रामभिनुच्छुष्णमिन्द्रेः । यावृत्तरौ मघवुन् यावृदोजो वर्जेग शत्रुमवधीः पृतुन्युम् १२ श्रमि सिध्मो श्रीजिगादस्य शत्रून् वि तिग्मेने वृष्भेगा पुरीऽभेत्। सं वजेगासृजद् वृत्रमिन्द्रः प्र स्वां मृतिमीतिरच्छाशीदानः १३ त्र्यावः कुर्त्समिन<u>्द्रं</u> यस्मिञ्चाकन् पावो युध्यन्तं वृषुभं दर्शद्युम् । शफच्युतो रेग्नुन चा मुच्छ्वैत्रेयो नृषाह्याय तस्थौ १४ त्र्यावः शर्मं वृषुभं तुग्रचांसु चेत्र<u>जे</u>षे मेघवुञ्छवित्र<u>यं</u> गाम् । ज्योक् चिदत्रं तस्थिवांसौ स्रक्र ञ्चछत्र्यतामधरा वेदनाकः १५

### (३४) चतुस्त्रिंशं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो हिरगयस्तूप ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । (१-८, १०-११) प्रथमाद्यष्टर्चां दशम्येकादश्योश्च जगती (६, १२) नवमीद्वादश्योश्च

## त्रिष्टुप् छन्दसी

त्रिश्चिन् नो ग्रद्या भेवतं नवेदसा विभुर्वां यामे उत रातिरेश्विना । युवोर्हि युन्त्रं हिम्येव वासंसोऽभ्यायंसेन्यां भवतं मनीषिभिः १ \_ त्रयः पुवर्यो मधुवाहेने र<u>थे</u> सोमस्य वेनामनु वि<u>श्</u>व इद् विदुः । त्रयः स्कम्भासः स्कभितासं ग्रारभे त्रिर्नक्तं याथस्त्रवंश्विना दिवा २ समाने ग्रहुन् त्रिरविद्यगोहना त्रिरद्य युज्ञं मध्ना मिमिचतम्। त्रिर्वाजेवतीरिषौ ग्रश्विना युवं दोषा ग्रस्मभ्यंमुषसंश्च पिन्वतम् ३ त्रिर्वुर्तियति त्रिरनुवते जने त्रिः सुप्राव्ये त्रेधेव शिचतम् । त्रिर्नान्द्यं वहतमिश्वना युवं त्रिः पृचौ ऋस्मे ऋचरैव पिन्वतम् ४ त्रिनौ रियं वहतमिश्वना युवं त्रिर्देवतीता त्रिरुतावेतं धियः । त्रिः सौभगुत्वं त्रिरुत श्रवासि नस् त्रिष्ठं वां सूरै दुहिता रुहुद् रथेम् ४ त्रिनों ग्रश्विना दिव्यानि भेषजा त्रिः पार्थिवानि त्रिर्रं दत्तमद्भः। स्रोमानं शंयोर्ममंकाय सूनवे त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पती ६ त्रिनों ग्रश्विना यज्जता दिवेदिवे परि त्रिधातुं पृथिवीमेशायतम् । तिस्रो नांसत्या रथ्या परावतं ग्रात्मेव वातः स्वसंरागि गच्छतम् ७ त्रिरंश्विना सिन्ध्ंभिः सप्तमातृभिस् त्रयं त्राहावास्त्रेधा हुविष्कृतम् । तिस्रः पृंथिवीरुपरि प्रवा दिवो नाकं रचेथे द्युभिरक्तुभिर्हितम् ५ क्वर् त्री चक्रा त्रिवृतो रथस्य क्वर् त्रयौ वुन्ध्रो ये सनीळाः । कदा योगौ वाजिनो रासभस्य येन यज्ञं नौसत्योपयाथः ६ त्रा नसत्या गच्छतं हूयते हुवि र्मध्वः पिबतं मधुपेभिरासभिः। युवोर्हि पूर्वं सिवतोषसो रथमृतायं चित्रं घृतवंन्तमिष्यंति १० \_ न्र्या नासत्या त्रिभिरैकादशैरिह देवेभिर्यातं मधुपेर्यमश्विना । प्रायुस्तारिष्टुं नी रपौसि मृचतुं सेधतुं द्वेषो भवतं सचाभुवी ११ त्रा नौ त्रश्विना <u>त्रिवृता</u> रथे<u>ना</u> ऽर्वाञ्च रियं वहतं सुवीरेम् । शृगवन्तां वामवंसे जोहवीमि वृधे चं नो भवतं वाजसातौ १२

### (३४) पञ्चत्रिंशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसो हिरगयस्तूप ऋषिः । (१) प्रथमर्चः (पादक्रमेग) स्रग्निमित्रावरुगौ रात्रिः सविता च (२-११) द्वितीयादिदशानाञ्च सविता देवताः । (१,६) प्रथमानवम्योर्ऋचोर्जगती (२-८,१०-११)

द्वितीयादिसप्तानां दशम्येकादश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी ह्नयम्यिग्निं प्रथमं स्वस्तये ह्नयमि मित्रावर्रुणविहावसे । ह्नयामि रात्रीं जर्गतो निवेशनीं ह्नयामि देवं सिवितारमूतये १ त्र्या कृष्णे<u>न</u> रजेसा वर्तमानो निवेशयेनुमृतुं मर्त्यं च । हिरराययेन सविता रथेनाऽऽदेवो याति भुवनानि पश्यन २ याति देवः प्रवता यात्युद्धता याति शभ्राभ्यां यजतो हरिभ्याम् । त्र्या देवो याति सविता परावतोऽपु विश्वा दुरिता बार्धमानः ३ त्रुभीवृतं कृशीनैर्विश्वरूपं हिरंगयशम्यं यज्तो बृहन्तम् । म्रास्थाद् रथं सविता चित्रभीनुः कृष्णा रजस्मि तविषीं दधीनः ४ वि जनांञ्छ्यावाः शितिपादो ग्रख्यन् रथं हिरंगयप्रउगं वहन्तः । शश्चद् विशंः सिवतुर्दैव्यस्यो पस्थे विश्वा भुवनानि तस्थः ४ तिस्रो द्यावः सवितुर्द्धा उपस्थां एको यमस्य भूवेने विराषाट्। त्राणिं न रथ्येमुमृताधि तस्थ<u>ारि</u>ह ब्रेवीत् य उ तिद्यकेतत् ६ वि स्पर्गो ग्रन्तरिचारयरूयद् गभीरवैपा ग्रस्रः स्नीथः। क्वे ईदानीं सूर्यः कश्चिकेत कतुमां द्यां रश्मिरस्या तैतान ७ <u> ग्रुष्टो व्यं</u>रुयत् <u>ककुर्भः पृथिव्यास्</u> त्री धन्<u>व</u> योजना सप्त सिन्धून् । हिररायाचः संविता देव स्रागाद् दधद्रत्नं दाश्षे वार्यारा ५ हिरंगयपाणिः सविता विचेर्षिण रुभे द्यावीपृथिवी स्रन्तरीयते। त्रपामीवां बार्धते वेति सूर्य मभि कृष्णेन रजेसा द्यामृंगोति *६* हिरंगयहस्तो ग्रस्रं सुनीथः सुमूळीकः स्ववाँ यात्वर्वाङ् । <u> ऋप</u>ुसेर्धन् रत्तसौ यातुधाना नस्थीद् देवः प्रतिदोषं गृं<u>शा</u>नः १० ये ते पन्थाः सवितः पूर्व्यासीऽरेखवः सुकृता ऋन्तरिचे । तेभिनों ऋद्य पृथिभिः सुगेभी रत्तां च नो ऋधि च ब्रूहि देव ११ **अष्टमोऽनुवाकः** ५ । सू० ३६-४३।

## (३६) षट्त्रंशं सूक्तम्

(१-२०) विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य घौरः कराव ऋषिः । (१-२०) प्रथमादिविंशत्यृचामग्निः (१३-१४) त्रयोदशीचतुर्दश्योर्यूपो वा देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः प्र वौ यह्नं पुरूगां विशां देवयतीनीम् । श्रुग्निं सूक्तेभिर्वचौभिरीमहे यं सीमिद्रन्य ईळेते १ जनसो ग्रुग्निं देधिरे सहोवृधं हुविष्मन्तो विधेम ते। स त्वं नौ ऋद्य सुमनौ इहाविता भवा वाजैषु सन्त्य २ प्र त्वां दूतं वृंगीमहे होतारं विश्ववेदसम्। महस्ते सतो वि चेरन्त्यर्चयौ दिवि स्पृशन्ति भानवः ३ देवासस्त्वा वर्रुणो मित्रो ग्रर्यमा सं दूतं प्रविमन्धते । विश्वं सो ग्रीग्ने जयति त्वया धनं यस्तै ददाश मर्त्यः ४ मुन्द्रो होता गृहपंति रग्ने दूतो विशामंसि । त्वे विश्वा संगेतानि वृता ध्रुवा यानि देवा स्रकृरवत ४ त्वे इद्रीमें स्भगे यविष्ठच विश्वमा हूयते हुविः । स त्वं नौ ऋद्य सुमना उतापुरं यिन देवान्तस्वीर्यो ६ तं घैमित्था नेमुस्विन् उपं स्वराजीमासते। होत्राभिरग्निं मनुषः समिन्धते तितिर्वांसो स्रति स्त्रिधः ७ घ्नन्तौ वृत्रमीतरन् रोदीसी ऋप उुरु चयाय चक्रिरे। भ्वत् करवे वृषां द्यम्चाहुतः क्रन्ददश्चो गविष्टिष् ५ सं सीदस्व महाँ श्रीस शोचस्व देववीर्तमः। वि धूममेग्ने ऋर्षं मियेध्य सृज प्रशस्त दर्शतम् ६ यं त्वां देवासो मनेवे दुधुरिह यर्जिष्ठं हव्यवाहन। यं करावो मेध्यातिथिर्धन्स्पृतं यं वृषा यमुपस्तुतः १० यमुग्निं मेध्यातिथिः करावे ईध ऋतादधि । तस्य प्रेषो दीदियुस्तिममा त्रुचेस् तमग्निं वर्धयामसि ११ रायस्पूर्धि स्वधावोऽस्ति हि तेऽग्नै देवेष्वाप्येम् । त्वं वार्जस्य श्रुत्यस्य राजिस स नौ मृळ मृहाँ ग्रुसि १२ ऊर्ध्व कु षु र्ण कुतये तिष्ठा देवो न संविता। ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदुञ्जिभिर्वाघद्भिर्विह्नयामहे १३ ऊर्ध्वो नेः पाह्यंहैसो नि केतुना विश्वं समत्रिर्णं दह। कृधी ने ऊर्ध्वाञ्चरथीय जीवसे विदा देवेषु नो दुवेः १४ पाहि नौ ग्रग्ने रचर्सः पाहि धूर्तेररियाः। पाहि रीषेत उत वा जिघासतो बृहद्भानो यविष्ठच १५

घ्नेव विष्विग्व जहारित्यास् तपुर्जिम्भ यो ग्रस्मध्रक ।
यो मर्त्यः शिशीते ग्रत्यक्तिभ मां नः स रिपुरीशत १६
ग्रिप्रिवंद्र्ये सुवीर्य मृग्निः कर्गवीय सौभगम् ।
ग्रिप्राः प्रार्वन् मित्रोत मेध्यतिथि मृग्निः साता उपस्तुतम् १७
ग्रिप्रिन्तं तुर्वशं यदुं परावर्तं उग्रादेवं हवामहे ।
ग्रिप्रिन्तं वृहद्र्र्थं तुर्वीतिं दस्येवे सहः १८
नि त्वामेग्ने मर्नुर्द्धे ज्योतिर्जनीय शश्चेते ।
दीदेथ कर्गवे ऋतजीत उच्चितो यं नेमस्यन्ति कृष्टयः १६
त्वेषासौ ग्रिग्नेरमेवन्तो ग्रुर्चयौ भीमासो न प्रतीतये ।
रच्चित्वनः सद्मिद् योतुमावेतो विश्वं सम्त्रिर्गं दह २०

## (३७) सप्तत्रिंशं सूक्तम् (१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य घौरः कराव त्रमृषिः । मरुतो देवताः । गायत्री छन्दः

क्रीळं वः शर्धो मार्रत मन्वांगं रथेशुभेम् । करावां ग्रुभि प्र गांयत १ ये पृषंतीभिर्मुष्टिभिः साकं वाशीभिर्ञिभिः । ग्रजांयन्त स्वभानवः २ इहेवं शृराव एषां कशा हस्तेषु यद् वदान् । नि यामंश्चित्रमृंञ्जते ३ प्र वः शर्धाय घृष्वये त्वेषद्यंप्ताय शृष्मिर्गं । देवत्तं ब्रह्मं गायत ४ प्र शंसा गोष्वप्तयं क्रीळं यच्छर्धो मार्रतम् । जम्भे रसंस्य वावृधे ४ को वो विष्टुं ग्रा नरो दिवश्च गमश्चं धूतयः । यत् सीमन्तं न धूनुथ ६ नि वो यामाय मानुषो दुध उग्रायं मृन्यवे । जिहीत पर्वतो गिरिः ७ येषामज्मेषु पृथिवी जुंजुवाँ ईव विश्पतिः । भिया यामेषु रेजते ६ स्थिरं हि जानमेषां वयौ मातुनिरेतवे । यत् सीमनुं द्विता शर्वः ६ उदु त्यं सूनवो गिरः काष्टा ग्रजमेष्ववत । वाश्रा ग्रीभृज्ञ यातंवे १० त्यं चिद् घा दीर्षं पृथुं मिहो नपतिममृध्रम् । प्र च्यावयन्ति यामभिः ११ मरुतो यद्धं वो बल्ं जनाँ ग्रचुच्यवीतन । गिरीरंचुच्यवीतन १२ यद्ध यान्ति मृरुतः सं हं ब्रुवृतेऽध्वन्ना । शृणोति कश्चिदेषाम् १३ प्र यात् शीर्भमाशुभिः सन्ति करावेषु वो दुवंः । तन्नो षु मादयाध्वे १४ ग्रस्ति हि ष्मा मदाय वः स्मसिं ष्मा वयमेषाम् । विश्वं चिदायुंर्जीवसे १४ ग्रस्ति हि ष्मा मदाय वः स्मसिं ष्मा वयमेषाम् । विश्वं चिदायुंर्जीवसे १४

## (३८) त्रष्टात्रिंशं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य घौरः करव ऋषिः । मरुतो देवताः । गायत्री छन्दः

कद्धं नूनं केधप्रियः पिता पुत्रं न हस्तयोः । दुधिध्वे वृक्तबर्हिषः १ क्वं नूनं कद् वो अर्थं गन्ता दिवो न पृथिव्याः । क्वं वो गावो न रंगयन्ति २ क्वं वः सुम्ना नव्यासि मरुतः क्वं सुविता । क्वोर्डं विश्वानि सौभंगा ३ यद् यूयं पृष्टिनमातरो मर्तासः स्यातंन । स्तोता वौ अमृतः स्यात् ४ मा वौ मृगो न यवंसे जिता भूदजीष्यः । पृथा यमस्यं गादुपं ४ मो षु णः पर्रापरा निर्मृतिर्दुर्हणो वधीत् । पृदीष्ट तृष्णंया सह ६ सत्यं त्वेषा अमेवन्तो धन्विश्वदा रुद्रियासः । मिर्हं कृरवन्त्यवाताम् ७ वाश्रेवं विद्युन्मिमाति वृत्सं न माता सिषिक्तः । यदेषां वृष्टिरसिर्ज ६ स्रधं स्वनान्मरुतां विश्वमा सद्य पार्थिवम् । अर्रजन्त प्र मार्नुषाः १० मरुतो वीळुपाणिभिश् चित्रा रोधंस्वतीरन् । यत्रमिखंद्रयामिभः ११ स्थिरा वंः सन्तु नेमयो रथा अश्वांस एषाम् । सुसंस्कृता अभीशंवः १२ अच्छां वदा तनां गिरा जराये ब्रह्मणस्पतिम् । अप्रां मित्रं न देर्शतम् १३ मिमीहि श्लोकंमास्ये पूर्जन्यं इव ततनः । गायं गायुत्रमुक्थ्यंम् १४ वन्दंस्व मार्रुतं गृणं त्वेषं पेनस्युमुर्किणीम् । असमे वृद्धा अप्रसिद्धिह १४

## (३६) एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य घौरः करावः ऋषिः । मरुतो देवताः । प्रगाथः (विषमचौं बृहती, समचौं सतोबृहती) छन्दः

प्र यदित्था पंरावर्तः शोचिर्न मान्मस्येथ । कस्य क्रत्वां मरुतः कस्य वर्षसा कं यांथ कं हे धूतयः १ स्थिरा वेः सन्त्वायुंधा परागुदे वीळू उत प्रतिष्कभे । युष्माकंमस्तु तिविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनेः २ पर्रा ह यत् स्थिरं हथ नरी वर्तयथा गुरु । वि यांथन वृनिनेः पृथिव्या व्याशाः पर्वतानाम् ३ नहि वः शत्रुंविविदे ग्रधि द्यवि न भूम्यां रिशादसः । युष्माकंमस्तु तिविषी तनां युजा रुद्रांसो नू चिदाधृषे ४

प्र वैपयन्ति पर्वतान् वि विञ्चन्ति वन्स्पतीन् ।
प्रो ग्रीरत मरुतो दुर्मदी इव् देवासः सर्वया विशा ४
उपो रथेषु पृषितीरयुग्ध्वं प्रष्टिर्वहित रोहितः ।
ग्रा वो यामीय पृथिवी चिदश्रो दबीभयन्त मानुषाः ६
ग्रा वो मृन्नू तनीय कं रुद्रा ग्रवी वृगीमहे ।
गन्ती नूनं नोऽवसा यथी पुरे तथा करावीय बिभ्युषे ७
युष्मेषितो मरुतो मर्त्येषित ग्रा यो नो ग्रभ्व ईषेते ।
वि तं युयोत् शर्वसा व्योजसा वि युष्माक्षीभिकृतिभिः इ
ग्रसीमि हि प्रयज्यवः कराव दद प्रचेतसः ।
ग्रसीमिभर्मरुत ग्रा ने कृतिभि र्गन्ती वृष्टिं न विद्युतः ६
ग्रसाम्योजौ बिभृथा सुदान्वोऽसम् धूतयः शर्वः ।
ग्राषिद्विषे मरुतः परिमृन्यव इषुं न सृजत् द्विषेम् १०

## (४०) चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-८) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य घौरः कराव ऋषिः । ब्रह्मणस्पतिर्देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देव्यन्तस्त्वेमहे ।
उप् प्र यन्तु मुरुतः सुदानेव इन्द्रं प्राशूर्भवा सर्चा १
त्वामिद्धि संहसस्पुत्र मत्यं उपबूते धने हिते ।
सुवीर्यं मरुत ग्रा स्वश्वयं दधीत यो व ग्राच्के २
प्रेतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृतां ।
ग्रच्छां वीरं नर्यं पङ्किराधसं देवा यृज्ञं नयन्तु नः ३
यो वाघते ददाति सूनरं वसु स धते ग्रिचिति श्रवः ।
तस्मा इळां सुवीरामा यंजामहे सुप्रतूर्तिमनेहसम् ४
प्र नूनं ब्रह्मणस्पति मन्त्रं वदत्युक्थ्यम् ।
यस्मिन्नन्द्रो वरुणो मित्रो ग्रियमा देवा ग्रोकांसि चिक्करे ४
तमिद् वीचेमा विदथेषु शंभुवं मन्त्रं देवा ग्रनेहसम् ।
इमां च वाचं प्रतिहर्यथा नरो विश्वेद वामा वो ग्रशनवत् ६
को देव्यन्तमश्नवज् जनं को वृक्तर्बर्हिषम् ।
प्रप्र दाश्वान् पुस्त्याभिरस्थिता उन्तर्वावृत् चयं दधे ७

उपं <u>च</u>त्रं पृश्चीत हन्ति राजिभि भ्ये चित् सु<u>चि</u>तिं देधे। नास्यं वृत्तां न तेरुता महाधने नाभें ग्रस्ति वृज्जिणः ५

# (४१) एकचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य घौरः कराव ऋषिः । (१-३, ७-६) प्रथमान्तिमतृचयोर्वरुणमित्रार्यमणः (४-६) द्वितीयतृचस्य चादित्या देवताः । गायत्री छन्दः

यं रचित् प्रचेतसो वर्रणो मित्रो श्रेर्यमा। नू चित् स देभ्यते जनः १ यं बाहुतैव पिप्रति पान्ति मर्त्यं रिषः। ग्रारिष्टः सर्व एधते २ वि दुर्गा वि द्विषः पुरो प्रन्ति राजान एषाम्। नयन्ति दुरिता तिरः ३ सुगः पन्थां ग्रन्चर ग्रादित्यास ऋ्तं यते। नात्रावखादो ग्रेस्ति वः ४ यं यज्ञं नयेथा नर ग्रादित्या ऋ्जूनां पथा। प्रवः स धीतये नशत् ५ स रत्वं मर्त्यो वसु विश्वं तोकमुत त्मनां। ग्रच्छां गच्छत्यस्तृतः ६ कथा राधाम सखायः स्तोमं मित्रस्यार्यम्णः। मिह प्सरो वर्रणस्य ७ मा वो प्रन्तं मा शर्पन्तं प्रति वोचे देव्यन्तम्। सुम्नेरिद् व ग्रा विवासे प्रचतुरिश्चद् ददमानाद् बिभीयादा निधातोः। न दुरुक्तायं स्पृहयेत् ६

### (४२) द्विचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य घौरः कराव ऋषिः । पूषा देवता । गायत्री छन्दः सं पूष्व ध्वंनस्तिर् व्यंहों विमुचो नपात् । सन्त्वां देव प्र र्णस्पुरः १ यो नेः पूषन्नघो वृकों दुःशेवं ऋादिदेशित । ऋषं स्म तं पृथो जेहि २ ऋप् त्यं परिपृन्थिनं मुषीवार्णं हुरिश्चर्तम् । दूरमिधं स्तुतेरंज ३ त्वं तस्यं द्वयाविनोऽघशंसस्य कस्यं चित् । पृदाभि तिष्ठ तपुंषिम् ४ ऋग तत् ते दस्त्र मन्तुमः पूषन्ववों वृग्णीमहे । येनं पिृतृनचौदयः ४ ऋघां नो विश्वसौभग् हिरंगयवाशीमत्तम । धर्नानि सुषणां कृधि ६ ऋतिं नः सश्चतों नय सुगा नः सुपथां कृगु । पूषिन्नह कर्तुं विदः ७ ऋभि सूयवसं नय न नवज्वारो ऋध्वने । पूषिन्नह कर्तुं विदः ६ गृपिधं पूर्धि प्र यसि च शिश्चीह प्रास्युदरंम् । पूषिन्नह कर्तुं विदः ६ न पूष्टि प्रयसि स्कुर्मि गृग्णीमिस । वसूनि दुस्ममीमहे १०

### (४३) त्रिचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य घौरः कराव ऋषिः । (१-२, ४-६) प्रथमाद्वितीययोर्ऋचोश्चतुर्थ्यादितृचस्य च रुद्रः (३) तृतीयाया रुद्रो मित्रावरुणौ च (७-६) सप्तम्यादितृचस्य च सोमो देवताः । (१-५) प्रथमाद्यष्टर्चां गायत्री (६) नवम्याश्चानुष्टृप् छन्दसी

कद् रुद्राय प्रचेतसे मीह्रुष्टमाय तव्यसे । वोचेम शंतेमं हृदे १
यथा नो ग्रदितिः कर्त् पश्चे नृभ्यो यथा गवे । यथा तोकाय रुद्रियम् २
यथा नो मित्रो वर्रणो यथा रुद्रश्चिकेतति । यथा विश्वे स्रजोषेसः ३
गाथपितं मेधपितं रुद्रं जलाषभेषजम् । तच्छंयोः सुम्रमीमहे ४
यः शुक्र ईव सूर्यो हिरेगयमिव रोचेते । श्रेष्ठो देवानां वसुः ५
शं ने कर्त्यवेते सुगं मेषाय मेष्ये । नृभ्यो नारिभ्यो गवे ६
ग्रस्मे सीम् श्रियमधि नि धेहि शतस्य नृणाम् । मिह् श्रवंस्तुविनृम्णम् ७
मा नेः सोमपिर्बाधो मारातयो जुहुरन्त । ग्रा ने इन्दो वाजे भज ६
यास्त प्रजा ग्रमृतेस्य परिस्मन् धामेनृतस्य ।
मूर्धा नाभा सोम वेन ग्राभूषेन्तीः सोम वेदः ६
नवमोऽनुवाकः ६
। सू० ४४-५०।

### (४४) चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावः प्रकराव ऋषिः । (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्ऋचोरिग्नरिश्वनावुषाश्च (३-१४) तृतीयादिद्वादशानाञ्चाग्निर्देवताः । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

ग्रमे विविस्वदुषसंश् चित्रं राधी ग्रमर्त्य । ग्रा दाशुषे जातवेदो वहा त्व मृद्या देवाँ उष्वर्बधः १ जुष्टो हि दूतो ग्रसि हव्यवाहृनोऽग्ने र्थीरेध्वराणाम् । सज्रश्वभ्यामुषसा सुवीर्य मस्मे धेहि श्रवी बृहत् २ ग्रद्या दूतं वृंगीमहे वसुमाग्नं पुंरुप्रियम् । धूमकेतुं भात्रृंजीकं व्युंष्टिषु यृज्ञानामध्वर्श्रियम् ३ श्रेष्ठं यविष्ठमतिथिं स्वाहृतं जुष्टं जनाय दाशुषे । देवाँ ग्रच्छा यातवे जातवेदस मृग्निमीळे व्युंष्टिषु ४

स्तिविष्यामि त्वामुहं विश्वस्यामृत भोजन। त्रुग्ने त्रातारममृतं मियेध्य यजिष्ठं हव्यवाहन ५ सुशंसौ बोधि गृ<u>ग</u>ाते येविष्ठ<u>च</u> मधुंजिह्नः स्वाहुतः । \_ प्रस्केरवस्य प्र<u>ति</u>रन्नायुंर्जीवसे नमुस्या दैव्यं जर्नम् ६ होतीरं विश्ववैदसं सं हि त्वा विशे इन्धते। स ग्रा वंह पुरुहूत प्रचेतुसोऽग्ने देवाँ इह द्रवत् ७ सवितारमुषसमिश्चिना भर्ग मुग्निं व्युष्टिषु चर्पः । करावसिस्त्वा सुतसीमास इन्धते हव्यवाहे स्वध्वर ५ पतिर्ह्यध्वराणा मग्ने दूतो विशामसि । उषर्बुध ग्रा वेह सोर्मपीतये देवाँ ग्रुद्य स्वर्द्शः ६ <u> स्रमे</u> पूर्वा स्रनूषसौ विभावसो <u>द</u>ीदेर्थ <u>वि</u>श्वदर्शतः । त्रसि ग्रामेष्वविता पुरोहितोऽसि युज्ञेषु मानुषः नि त्वां यज्ञस्य सार्धेन मग्ने होतारमृत्विजीम् । मुनुष्वद् देव धीमहि प्रचेतसं जीरं दूतममेर्त्यम् ११ यद् देवानां मित्रमहः पुरो<u>हि</u>तोऽन्त<u>रो</u> यासि दूर्त्यम् । सिन्धीरिव प्रस्वनितास ऊर्मयोऽग्नेभ्रजिन्ते ऋर्चर्यः १२ श्रुधि श्रुंत्क<u>र्</u>ण वहि<u>भि र</u>्देवैरेग्ने <u>स</u>यावेभिः । \_ स्रा सीदन्त् बृर्हिषि <u>मित्रो</u> स्र<u>र्य</u>मा प्रीतुर्यावीणो स्रध्<u>व</u>रम् १३ शृगवन्तु स्तोमं मुरुतः सुदानेवोऽग्निज्जिह्ना त्रृंतावृधः । पिबंतु सोम्ं वर्रुणो धृतवे<u>तो</u>ऽश्विभ्यामुषसा <u>स</u>जूः १४

(४५) पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य कागवः प्रस्कगव ऋषिः । (१-६, १०) प्रथमादिनवर्चां दशम्याः पूर्वार्धस्य चाग्निः (१०) दशम्या उत्तरार्धस्य च देवा देवताः । ऋनुष्टुप् छन्दः

त्वमंग्ने वर्स्ट्रीह रुद्राँ म्नादित्याँ उत । यजा स्वध्वरं जनं मर्नुजातं घृतप्रुषंम् १ श्रुष्टीवानो हि दाशुषं देवा म्राग्ने विचेतसः । तान् रौहिदश्व गिर्वणुस् त्रयेस्त्रिंशतमा वह २ प्रियमेधवदंत्रिवज् जातेवेदो विरूपवत् । महिकेरव ऊतये प्रियमेधा स्रह्षत ।
राजन्तमध्वराणा मृग्निं शुक्रेणं शोचिषां ४
घृताहवन सन्त्ये मा उ षु श्रुंधी गिरेः ।
याभिः कर्गवस्य सूनवो हवन्तेऽवंसे त्वा ४
त्वां चित्रश्रवस्तम् हवन्ते विच जन्तवः ।
शोचिष्केशं पुरुप्रिया ऽग्ने हुव्याय वोहळेवे ६
नि त्वा होतारमृत्विजं दिधिरे वसुवित्तेमम् ।
श्रुत्केर्णं सप्रथंस्तम्ं विप्रां स्रग्ने दिविष्टिषु ७
स्रा त्वा विप्रां स्रच्चवुः सुतसौमा स्रभि प्रयः ।
बृहद् भा बिभ्रतो हुवि रग्ने मर्ताय दाशुषे ५
प्रात्वर्याव्णंः सहस्कृत सोम्पेयाय सन्त्य ।
इहाद्य दैव्यं जनं बुर्हिरा सादया वसो ६
स्रवां खं देव्यं जन् मृग्ने यन्त्व सहूतिभिः ।
स्र्यं सोमंः सुदानवृस् तं पति तिरो स्रह्वयम् १०

## (४६) षट्चत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावः प्रस्कराव ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । गायत्री छन्दः

एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवः । स्तुषे वामिश्वना बृहत् १ या दुस्रा सिन्धुमातरा मनोतरा रयोणाम् । धिया देवा वसुविदा २ वच्यन्ते वां ककुहासो जूर्णायामिधं विष्टिपं । यद् वां रथो विभिष्पतात् ३ हिवषां जारो अपां पिपिर्ति पपुरिर्नरा । पिता कुर्टस्य चर्षेणः ४ आदारो वां मतीनां नासंत्या मतवचसा । पातं सोमस्य धृष्णुया ४ या नः पीपरदिश्वना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामस्मे रीसाथामिषेम् ६ आ नो नावा मतीनां यातं पाराय गन्तवे । युञ्जाथामिश्वना रथम् ७ अरित्रं वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रथः । धिया युयुज् इन्देवः ६ अपूर्तु भा उ अर्थावे हिर्रिंग्यं प्रति सूर्यः । व्यंक्यिज्ञह्वयासितः १० अपूर्तु पारमेतवे पन्थां अतुतस्यं साध्या । अर्दिर्श् वि स्नुतिर्दिवः ११

तत्तिदिद्श्विनोरवौ जिरिता प्रति भूषित । मदे सोमस्य पिप्रतोः १२ वावसाना विवस्विति सोमस्य पीत्या गिरा । मनुष्वच्छंभू ग्रा गंतम् १३ युवोरुषा ग्रनु श्रियं परिज्मनोरुपाचंरत् । ऋता वनथो ऋकुभिः १४ उभा पिंबतमश्चिनो भा नः शर्म यच्छतम् । <u>ग्रविद</u>्वियाभिकृतिभिः १४ चतुर्थोऽध्यायः ४ । व० १-२६ ।

### (४७) सप्तचत्वारिशं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य कागवः प्रस्कगव ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

<u>अ</u>यं वां मध्मत्तमः स्तः सोमं ऋतावृधा । तमेश्विना पिबतं तिरोत्रीह्नचं धत्तं रत्नीनि दाशुषे १ त्रिवन्ध्रेरणं त्रिवृतां सुपेशसा रथेना यातमश्विना । करावासो वां ब्रह्मं कृरावन्त्यध्वरे तेषां सु शृंगातं हर्वम् २ त्र्यश्विना मध्मत्तमं पातं सोममृतावृधा । त्रथाद्य देखा वसु बिर्भता रथे <u>दाश्वांस</u>मुपं गच्छतम् ३ त्रिषधस्थे बर्हिषि विश्ववेदसा मध्वा यज्ञं मिमिन्नतम् । करविसो वां स्तसीमा ग्रभिद्यवो युवां हैवन्ते ग्रश्विना ४ याभिः करवेमभिष्टिभिः प्रावेतं युवमेश्विना । ताभिः ष्वर्रस्माँ ग्रवतं शुभस्पती पातं सोमेमृतावृधा ४ स्दासे दस्रा वस् बिभ्रंता र<u>थे</u> पृत्तौ वहतमश्विना । रियं सेमुद्रादुत वी दिवस्पय स्मे धेत्तं पुरुस्पृहीम् ६ यन्नीसत्या परावित यद् वा स्थो ग्रिधि तुर्वशै । त्रातो रथेन सुवृता न त्रा गतं साकं सूर्यस्य रश्मिभः ७ त्रविञ्चा वां सप्तयोऽध्वरिश्रयो वहन्तु सवनेदुपं। इषं पृञ्चन्तां सुकृते सुदानेव त्रा बहिः सीदतं नरा ५ तेने नासत्या गेतं रथेन सूर्यत्वचा । येन शर्श्वदृहथुर्दाशुषे वसु मध्वः सोमस्य पीतये ६ उक्थेभिर्गागवसे प्रक्वस् ऋकैश्च नि ह्वयामहे। शश्चत् करावानां सदिसि प्रिये हि कुं सोमें पुपर्थुरश्चिना १०

## (४८) ग्रष्टचत्वारिंशं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य कारावः प्रस्कराव ऋषिः । उषा देवता । प्रगाथः (विषमर्चां बृहती, समर्चां सतोबृहती) छन्दः

सह वामेने न उषो व्युच्छा दुहितर्दिवः । सह द्युमेन बृहुता विभावरि राया देवि दास्वती १ त्रश्चीवतीर्गोमेतीर्विश्वस्विदो भूरि च्यवन्त वस्तेवे । उदीरय प्रति मा सूनृतो उषुश् चोद् राधौ मुघोनाम् २ <u>उवासोषा उच्छाच</u> नु देवी जीरा रथानाम् । ये ग्रस्या ग्राचरेणेषु दिधिरे समुद्रे न श्रवस्यवेः ३ उषो ये ते प्र यामेषु युञ्जते मनौ दानाय सूरयः। त्रत्रत्राहु तत् करावे ए<u>षां</u> करावेतमो नामे गृंगाति नृगाम् ४ त्र्या घा योषेव सूनर्युषा याति प्रभुञ्जती । जरयन्ती वृजेनं पुद्वदीयत् उत्पतियति पुचिर्णः ४ वि या सृजति समेनुं व्यर्थर्थिनेः पुदं न वेत्योदेती । वयो निकष्टे प्रप्तिवांस स्रासते व्युष्टौ वाजिनीवति ६ एषायुक्त परावतः सूर्यस्योदयनादधि । -शतं रथेभिः स्भगोषा इयं वि योत्यभि मानुषान् ७ विश्वमस्या नानाम् चर्चसे जगुज् ज्योतिष्कृगोति स्नरी । ग्रप द्वेषों मघोनी दुहिता दिव उषा उच्छदप स्त्रर्धः ५ उषु स्रा भीहि भानुनी चन्द्रेरी दुहितर्दिवः। म्रावहन्ती भूर्यस्मभ्यं सौभंगं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ६ विश्वस्य हि प्रार्गनं जीवेनं त्वे वि यदुच्छिसं सूनिर । सा नो रथेन बृहुता विभावरि श्रुधि चित्रामधे हर्वम् १० उषो वाजं हि वंस्व यश्चित्रो मानुषे जने । तेना वह सुकृती ग्रध्वराँ उप ये त्वी गृगन्ति वह्नीयः ११ विश्वान् देवाँ ग्रा वह सोमीपीतयेऽन्तरिचाद्षस्त्वम् । सारमास् धा गोमदश्वविदुक्थ्यर् मुषो वार्ज सुवीर्यम् १२ यस्या रुशन्तो स्रर्चयः प्रति भुद्रा स्रदृंचत । सा नौ रियं विश्ववरिं सुपेशीस मुषा देदातु सुग्म्येम् १३

ये चिद्धि त्वामृषयः पूर्व ऊतये जुहूरेऽवसे महि। सा नः स्तोमाँ ग्रभि गृंगीहि राधसो षः शुक्रेग शोचिषा १४ उषो यद्द्य भानुना वि द्वारावृग्यवो दिवः। प्र नो यच्छतादवृकं पृथु च्छदिः प्र देवि गोमंतीरिषः १४ सं नो ग्रया बृंहता विश्वपेशसा मिमिन्वा समिळाभिरा। सं द्युम्नेन विश्वतुरोषो महि सं वाजैर्वाजिनीवति १६

## (४६) एकोनपञ्चाशं सूक्तम्

(१-४) चतुर्म्भ्चस्यास्य सूक्तस्य कागवः प्रस्कगव त्रृषिः । उषा देवता । ग्रमण्य छन्टः

उषौ भुद्रेभिरा गीह दिवश्चिद् रोचनादिधे। वहन्त्वरुणप्सेव उपं त्वा सोमिनौ गृहम् १ सुपेशंसं सुखं रथं यम्ध्यस्थां उष्टस्त्वम्। तेनां सुश्रवसं जनं प्रावाद्य दुंहितर्दिवः २ वयश्चित् ते पत्तिराणौ द्विपञ्चतुंष्पदर्जुनि। उषः प्रारंत्रृतूरंनुं दिवो ग्रन्तेभ्यस्परि ३ व्युच्छन्ती हि रिश्मिभि विश्वमाभासि रोचनम्। तां त्वामुंषर्वसूयवो गीर्भिः करावां ग्रहूषत ४

#### (५०) पञ्चाशं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य कागवः प्रस्कन्व त्रमृषिः । सूर्यो देवता । (१-

ह) प्रथमादिनवर्चां गायत्री (१०-१३) दशम्यादिचतसृणाञ्चानुष्टुप् छन्दसी उदु त्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवेः । दृशे विश्वीय सूर्यम् १ अप त्ये तायवो यथा नत्त्वेत्रा यन्त्यक्तिः । सूरीय विश्वचेत्तसे २ अदृश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनुं । भ्राजन्तो अग्रयो यथा ३ तरिणिर्विश्वदेशितो ज्योतिष्कृदेसि सूर्य । विश्वमा भीसि रोचनम् ४ प्रत्यङ देवानां विशेः प्रत्यङ्डदेषि मानुषान् । प्रत्यङ् विश्वं स्वर्दृशे ४ येनां पावक चर्त्तसा भुर्गयन्तं जनाँ अनुं । त्वं वरुण पश्येसि ६ वि द्यामेषि रजस्पृथ्व हा मिमानो अक्तिभिः । पश्यञ्जन्मानि सूर्य ७

सप्त त्वां हृरितो रथे वहंन्ति देव सूर्य। शोचिष्केशं विचचण ६ अर्युक्त सप्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नृप्तचः। ताभिर्याति स्वयुक्तिभः ६ उद् वृयं तर्मसस्पिर ज्योतिष्पश्यंन्त उत्तरम्। देवं देवृत्रा सूर्य मर्गन्म ज्योतिरुत्तमम् १० उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहृन्नुत्तरां दिवंम्। हृद्रोगं मर्म सूर्य हिमाणं च नाशय ११ शुकेषु मे हिप्माणं रोपणाकांस दध्मसि। अर्थो हारिद्रवेषु मे हिप्माणं ति देध्मसि १२ उदंगाद्यमदित्यो विश्वेन सहंसा सह। द्विषन्तं मह्यं रुध्यन् मो अहं द्विषते रिधम् १३ दशमोऽनुवाकः १०। सू० ५१-५७।

#### (४१) एकपञ्चाशं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः सन्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-१३) प्रथमादित्रयोदशर्चां जगती (१४-१५) चतुर्दशीपञ्चदश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी श्रुभि त्यं मेषं प्रहूतमृग्मिय मिन्द्रं गीर्भिर्मदता वस्वी अर्श्वम्। यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषा भुजे मंहिष्ठमुभि विप्रमर्चत १ त्र्यभीमेवन्वन्त्स्वभिष्टिमृतयोऽन्तरित्तप्रां तर्विषीभिरावृतम् । इन्द्रं दर्ज्ञास ऋभवौ मद्च्युतं शतक्रेतुं जर्वनी सूनृतारुहत् २ त्वं गोत्रमङ्गिरोभ्योऽवृ<u>ग</u>ोर<u>पो तात्र</u>ये शतदुरेषु गातुवित् । ससेनं चिद् विमुदायविहो वस्वा जावद्रिं वावसानस्यं नुर्तयन् ३ त्वमपामेपिधानीवृगोरपा ऽधीरयः पर्वते दानुमद् वस् । वृत्रं यदिन्द्र शवसावधीरहि मादित् सूर्यं दिव्यारीहयो दृशे ४ \_ त्वं मायाभिरपं मायिनौऽधमः स्वधाभिर्ये ग्रधि शुप्तावर्जुह्नत । त्वं पिप्रौर्नृमगुः प्रारुजः पुरः प्र ऋजिश्वीनं दस्युहत्येष्वाविथ ५ त्वं कृत्सं शृष्णहत्येष्वाविथा ऽर्रन्धयोऽतिथिग्वाय शम्बरम् । महान्तं चिदर्बुदं नि क्रमीः पदा सनादेव देस्युहत्याय जिज्ञषे ६ त्वे विश्वा तर्विषी सध्यचिम्बता तव् रार्धः सोमपीथार्यं हर्षते। तव् वर्जश्चिकिते बाह्बोर्हितो वृश्चा शत्रोरव् विश्वानि वृष्णया ७

वि जीनीह्यार्यान् ये च दस्यवो बहिष्मते रन्धया शासदवृतान्। शाकी भव यर्जमानस्य चोदिता विश्वेत् ता तै सधमादेषु चाकन ५ त्र्यनुेवताय <u>र</u>न्धय्वत्रपेवता <u>ना</u>भू<u>भि</u>रिन्द्रेः श्नथय्वन्ननीभुवः । वृद्धस्यं चिद् वर्धतो द्यामिने चतुः स्तर्वानो वृम्रो वि जेघान संदिहः ६ \_ त<u>त्त्</u>तद् यत ते <u>उशना</u> सह<u>्सा</u> स<u>हो</u> वि रोर्दसी मुज्मनी बाधते शर्वः । त्रा त्वा वार्तस्य नृमगो मनोयुज त्रा पूर्यमागमवहन्भभि श्रवंः १० मन्दिष्टु यदुशने काव्ये सचाँ इन्द्रौ वुङ्कू वेङ्कुतराधि तिष्ठति । उग्रो युयिं निरपः स्रोतंसासृजद् वि शुष्णंस्य दृंहिता ऐरयुत् पुरः ११ त्रा स्<u>मा</u> रथे वृष्पारोषु तिष्ठसि शार्यातस्य प्रभृता येषु मन्देसे । इन्द्र यथा स्तसीमेषु चाकनीऽनुर्वागं श्लोकमा रीहसे दिवि १२ त्रद<u>िता त्रभामह</u>ते वे<u>चस्यवे क</u>ुचीवते वृ<u>च</u>यामिन्द्र सुन्वते । मेनाभवो वृष्णश्वस्य सुक्रतो विश्वेत् ता ते सर्वनेषु प्रवाच्या १३ इन्द्रौ स्रश्रायि सुध्यौ निरेके पुजेषु स्तोमो दुर्यो न यूर्पः । <u> श्रश्चयुर्ग</u>व्यू रेथयुर्वसूयु रिन्द्र इ<u>द्रा</u>यः चेयति प्रयुन्ता १४ इदं नमी वृष्भार्य स्वराजे सत्यशिष्माय तुवसैऽवाचि । \_ <u> श्र</u>स्मिन्निन्द्र वृज<u>ने</u> सर्ववी<u>राः स्मत् सूरिभिस्तव</u> शर्मन्त्स्याम १५

### (५२) द्विपञ्चाशं सूक्तम्

(१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः सन्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-१२, १४) प्रथमादिद्वादशर्चां चतुर्दश्याश्च जगती (१३, १५) त्रयोदशीपञ्चदश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

त्यं सु मेषं महया स्वविंदं शृतं यस्यं सुभ्वः साकमीरते। त्रत्यं न वार्जं हवनस्यदं रथा मेन्द्रं ववृत्यामवंसे सुवृक्तिभिः १ स पर्वतो न धरुणेष्वच्युंतः सहस्रंमूतिस्तविषीषु वावृधे। इन्द्रो यद् वृत्रमविधीन्नदीवृतं मुब्जन्नर्णांसि जहंषाणो स्रन्धंसा २ स हि द्वरो द्वरिषुं वृव ऊर्धनि चन्द्रबुंध्रो मद्वृद्धो मनीषिभिः। इन्द्रं तमेह्ने स्वपस्ययां धिया मंहिष्ठारातिं स हि पप्रिरन्धंसः ३ स्रा यं पृणन्तिं दिवि सद्येबर्हिषः समुद्रं न सुभ्वर्रः स्वा स्रभिष्टंयः। तं वृत्रहत्ये स्रनुं तस्थुक्तयः शुष्मा इन्द्रंमवाता स्रह्णंतप्सवः ४ स्रभि स्ववृष्टिं मदे स्रस्य युध्यतो रघ्वीरिव प्रवृणे संस्रुक्तयः।

इन्द्रो यद् वृजी धृषमाणो ग्रन्धंसा भिनद् वृलस्यं परिधींरिव त्रितः ४ परीं घृगा चेरति तित्विषे शवोऽपो वृत्वी रजेसो बुध्नमाशीयत्। वृत्रस्य यत् प्रवृशे दुर्गृभिश्वनो निजघन्थ हन्वौरिन्द्र तन्यतुम् ६ \_ ह्रदं न हि त्वां न्यृषन्त्यूर्मयो ब्रह्मांगीन्द्र तव् या<u>नि</u> वर्धना । \_ त्वष्टौ चित् ते युज्यै वावृधे शर्व स्तृत<u>च</u> वर्जम्भिर्भूत्योजसम् ७ जघुन्वाँ उ हरिभिः संभृतक्रत विन्द्रै वृत्रं मर्नुषे गातुयन्नुपः । त्र्ययेच्छथा बाह्नोर्वर्जमायुस मधौरयो दिव्या सूर्यं दृशे *५* बृहत् स्वर्श्चन्द्रममेवृद् यदुक्थ्यर् मकृरवत भियसा रोहेगां दिवः । \_ यन्मानुषप्रधना इन्द्रेमूतयः स्वेर्नृषाचौ मुरुतोऽमेद्ननु ६ द्यौश्चिदस्यामेवाँ ग्रहेः स्वना दयौयवीद् भियसा वर्ज इन्द्र ते। वृत्रस्य यद् वंद्वधानस्यं रोदसी मदं सुतस्य शवसाभिन्चिरंः १० \_ यदिन्न्विन्द्र पृथिवी दर्शभुजि रहीनि विश्वी तृतर्नन्त कृष्टर्यः । त्रत्रत मघवन् विश्रुतं सहो द्यामन् शर्वसा बुईर्गा भुवत् ११ त्वमुस्य पारे रर्जसो व्योमनुः स्वभूत्योजा ग्रवंसे धृषन्मनः । चकुषे भूमिं प्रतिमानुमोर्जसोऽपः स्वः परिभूरेष्या दिवेम् १२ त्वं भुवः प्र<u>ति</u>मानं पृ<u>थि</u>व्या ऋष्ववीरस्य बृहुतः पर्तिर्भूः । विश्वमाप्री ग्रुन्तरिचं महित्वा सत्यमुद्धा नकिरन्यस्त्वावीन् १३ न यस्य द्यावापृथिवी ग्रनु व्यचो न सिन्धेवो रर्जसो ग्रन्तमानुशः । नोत स्ववृंष्टिं मदे ग्रस्य युध्यंत एको ग्रन्यचंकृषे विश्वंमानुषक १४ त्र्यार्चन्नत्रं मुरुतः सस्मिनाजौ विश्वे देवासौ ग्रमदुन्नन् त्वा । वृत्रस्य यद् भृष्टिमतो वुधेनु नि त्विमिन्द्र प्रत्यानं जघन्थे १५

## (५३) त्रिपञ्चाशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः सव्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-६) प्रथमादिनवर्चां जगती (१०-११) दशम्येकादश्योश्च त्रिष्ठुप् छन्दसी न्यू हुं षु वाचं प्र मृहे भरामहे गिर् इन्द्रीय सदेने विवस्वतः । नू चिद्धि रत्नं सस्तामिवाविद्व दुंष्टुतिद्रेविश्योदेषुं शस्यते १ दुरो अश्वस्य दुर ईन्द्र गोरीस दुरो यवस्य वसुन इनस्पतिः । शिचान्रः प्रदिवो अकोमकर्शनः सखा सखिभ्यस्तिमदं गृंशीमसि २ शचीव इन्द्र पुरुकृद् द्युमत्तम् तवेदिदम्भितिश्चेकिते वसुं ।

ग्रतः संगृभ्याभिभूत ग्रा भेर मा त्वायतो जिर्तुः कार्ममूनयीः ३ एभिद्यंभिः सुमना एभिरिन्दुंभि निरुन्धानो स्रमेति गोभिरिश्वना । -इन्द्र<u>ेण</u> दस्युं <u>द</u>रय<u>न्त</u> इन्दुंभि युंतद्वेषसः समिषा रंभेमहि ४ सिमन्द्र राया सिम्षा रभेमिह् सं वाजेभिः पुरुश्चन्द्रैरभिद्युभिः । सं देव्या प्रमत्या वीरशष्मया गोत्रप्रयाश्चीवत्या रभेमहि ५ ते त्वा मदौ स्रमद्न तानि वृष्णया ते सोमौसो वृत्रहत्येषु सत्पते। यत् कारवे दर्श वृत्रारायप्रति बहिष्मते नि सहस्रांशि बहियः ६ युधा युधमुप घेदेषि धृष्णुया पुरा पुरं सिमदं हंस्योजसा। \_ नम्या यदिन्द्र सरूया प<u>रावति निब</u>र्हयो नमुचिं नाम मायिनेम् ७ त्वं करेञ्जमुत पुर्णयं वधी स्तेजिष्ठयातिथिग्वस्यं वर्तनी। त्वं शता वङ्गंदस्याभिनृत् पुरौऽनानुदः परिषूता ऋृजिश्वना ५ त्वमेताञ्जनराज्ञो द्विर्दशा ऽबन्धुनि सुश्रवसोपजग्मुषेः । षृष्टिं सहस्रो नवतिं नवे श्रुतो नि चक्रेण रथ्यो दुष्पदीवृणक् ६ त्वमाविथ सुश्रवंसं तवोतिभि स्तव त्रामंभिरिन्द्रं तूर्वयागम्। त्वमस्मै कुत्समितिथिग्वमायुं मुहे राज्ञे यूनै ग्ररन्धनायः १० य उदृचीन्द्र देवगोपाः सर्वायस्ते शिवतमा ग्रसाम । त्वां स्तोषाम् त्वयां सुवीरा द्राघीय ग्रायुः प्रतरं दधानाः ११

## (४४) चतुःपञ्चाशं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः सव्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-४, ७, १०) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तमीदशम्योश्च जगती (६, ५-६, ११) षष्ठचष्टमीनवम्येकादशीनाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी

मा नौ श्रुस्मिन् मेघवन् पृत्स्वंहिसि नृहि ते अन्तः शर्वसः पर्गेगशै। अक्रेन्दयो नृद्योर्ड रोरुवृद् वनां कथा न चोगीर्भियसा समारत १ अर्चा शक्रायं शाकिने शर्चीवते शृगवन्तिमन्द्रं मृहयंत्रभि ष्टुहि। यो धृष्णुना शर्वसा रोदंसी उभे वृषां वृष्वत्वा वृष्यो न्यूअते २ अर्चो दिवे बृहते शूष्यं व्यः स्वचीत्रं यस्यं धृष्वतो धृषन्मनेः। बृहच्छ्रंवा अस्रेरो ब्र्हणां कृतः पुरो हरिभ्यां वृष्यो रथो हि षः ३ त्वं दिवो बृहतः सानुं कोपयोऽव त्मनां धृष्रता शंबरं भिनत्। यन्मायिनौ ब्रन्दिनौ मृन्दिनौ धृष च्छितां गर्भस्तिम्शनिं पृत्न्यसिं ४

नि यद् वृणि श्वं श्वस्नस्यं मूर्धिन शुष्णंस्य चिद् वृन्दिनो रोर्ठवृद् वर्ना। प्राचीनेन मनेसा बृर्हणांवता यद्द्या चित् कृणवः कस्त्वा परि प्रत्वमांविध नर्यं तुर्वशं यदुं त्वं तुर्वीतं वृय्यं शतक्रतो। त्वं रथमेतेशं कृत्व्ये धने त्वं पुरी नवृतिं देम्भयो नवं ६ स घा राजा सत्पंतिः शूशुव्जनो रातहेव्यः प्रति यः शास्मिन्वंति। उक्था वा यो ग्रंभिगृणाित राधसा दानुरस्मा उपरा पिन्वते दिवः ७ ग्रसमं च्वत्रमसमा मनीषा प्र सोम्पा ग्रपंसा सन्तु नेमे। ये तं इन्द्र दुषो वृध्यंनित महिं च्वत्रं स्थविरं वृष्ययं च ५ तुभ्येदेते बेहुला ग्रदिदुग्धा श्रमूषदेश्चम्सा ईन्द्रपानाः। व्यंशनुहि तुर्पया काममेषा मथा मनी वसुदेयाय कृष्व ६ ग्रुपामंतिष्ठद्धरुणं हृरं तमोऽन्तर्वृत्रस्यं जुठरेषु पर्वतः। ग्रुभीमिन्द्री नृद्यो वृविणां हिता विश्वां ग्रनुष्ठाः प्रवृणेषुं जिन्नते १० स शेवृधमिधं धा द्युम्मस्मे महिं च्वत्रं जनाषाळिन्द्र तव्यंम्। रच्चं च नो मुघोनः पाहि सूरीन् राये च नः स्वपत्या इषे धाः ११

#### (४४) पञ्चपञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) अष्टर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गरसः सव्य ऋषिः। इन्द्रो देवता। जगती छन्दः दिवश्चिदस्य वित्मा वि पेप्रथ इन्द्रं न मुह्ना पृथिवी चन प्रति। भीमस्तुविष्माञ्चर्ष्विणभ्यं आतुपः शिशीते वज्ञं तेजेसे न वंसेगः १ सो अर्ण्वो न नृद्येः समुद्रियः प्रति गृभ्णाति विश्रिता वरीमभिः। इन्द्रः सोमस्य पीतये वृषायते सनात् स युध्म ओजसा पनस्यते २ त्वं तिमन्द्र पर्वतं न भोजंसे मुहो नृम्णस्य धर्मणामिरज्यसि। प्र वीर्येण देवताति चेकिते विश्वस्मा उग्रः कर्मणे पुरोहितः ३ स इद् वने नमस्युभिर्वचस्यते चारु जनेषु प्रब्रुवाण ईन्द्रियम्। वृषा छन्दुर्भवति हर्यतो वृषा चेमण धर्ना मुघवा यदिन्वति ४ स इन्महानि सिम्थानि मुज्मना कृणोति युध्म ओजसा जनेभ्यः। अर्था चन श्रद् देधति त्विषीमत् इन्द्रीय वर्षं निघनिन्नते वृधम् ४ स हि श्रवस्यः सदेनानि कृतिमा चमया वृधान ओजसा विनाशयन्। ज्योतीष कृगवन्नवृकाणि यज्यवेऽवं सुक्रतुः सर्तवा अपः सृजत् ६

दानाय मर्नः सोमपावन्नस्तु तेऽर्वाञ्चा हरी वन्दनश्रुदा कृधि। यमिष्ठासः सार्रथयो य ईन्द्र ते न त्वा केता ग्रा देभ्नुवन्ति भूर्णयः ७ ग्रप्रीचतं वस्री बिभर्षि हस्तियो रषिहळं सहस्तिन्वि श्रुतो देधे। ग्रावृतासोऽवृतासो न कुर्तृभिस्तुनूषु ते क्रतेव इन्द्र भूरयः ५

#### (४६) षट्पञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्याङ्गरसः सन्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः एष प्र पूर्वीरव् तस्यं चिम्रषोऽत्यो न योषामुद्यंस्त भुविणिः । दर्ज्ञं महे पाययते हिर्गययं रथमावृत्या हरियोग्मृभ्वंसम् १ तं गूर्तयो नेमृन्निष्ः परीग्रसः समुद्रं न संचरेगे सिन्ष्यवः । पितं दर्ज्ञस्य विदर्थस्य नू सही गिरिं न वेना ऋधि रोह तेजसा २ स तुर्विणिर्मृहाँ ऋरेगु पौस्यं गिरेर्भृष्टिर्न भ्राजते तुजा शर्वः । येन शुष्णं मायिनमायसो मदे दुध ऋाभूषु रामयन्नि दामिन ३ देवी यदि तिविषी त्वावृधोतय इन्द्रं सिषक्त्युषसं न सूर्यः । यो धृष्णुना शर्वसा बाधते तम् इयितं रेगुं बृहदहिष्विणिः ४ वि यत् तिरो धरुण्मच्युतं रजोऽतिष्ठिपो दिव ऋातास बहिणां । स्वर्मीहळे यन्मदं इन्द्र हर्ष्याह्नन् वृत्रं निर्पामौब्जो ऋर्णवम् ५ त्वं दिवो धरुणं धिष् ग्रोजंसा पृथिव्या ईन्द्र सदनेषु माहिनः । त्वं सुतस्य मदे ग्रिरणा ग्रुपो वि वृत्रस्य समया पाष्यारुजः ६

#### (५७) सप्तपञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) षड़चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः सव्य ऋषिः। इन्द्रो देवता । जगती छन्दः प्र मंहिष्ठाय बृह्ते बृहद्रेये सत्यशुष्माय त्वसे मृतिं भरे । अपामिव प्रवृणे यस्य दुर्धरं राधौ विश्वायु शर्वसे अपावृतम् १ अर्ध ते विश्वमन् हासिद्ष्यय आपौ निम्नेव सर्वना ह्विष्मतः। यत् पर्वते न समशीत हर्यत इन्द्रेस्य वजः श्निर्थता हिर्णयर्यः २ अस्मै भीमाय नर्मसा सर्मध्वर उषो न शुभ्र आ भरा पनीयसे। यस्य धाम् श्रवंसे नामैन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नायसे ३ इमे ते इन्द्र ते व्ययं पुरुष्ठत ये त्वारभ्य चर्रामसि प्रभूवसो। नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सर्घत् ज्योगीरिव प्रति नो हर्य तद् वर्चः ४

भूरि त इन्द्र वीर्यं तर्व स्मस्य स्य स्तोतुर्मघवृन् काम्मा पृंग । अनु ते द्यौर्बृहृती वीर्यं मम इयं चे ते पृथिवी नैम् ओर्जसे ४ त्वं तिर्मन्द्र पर्वतं महामुरुं वर्जेग विजन् पर्वशश्चेकर्तिथ । अविसृजो निवृताः सर्तवा अपः स्त्रा विश्वं दिधिषे केर्वलं सहैः ६ एकादशोऽनुवाकः ११ । सू० ४८-६४ ।

#### (४८) अष्टपञ्चाशं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो नोधा ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-५) प्रथमादिपञ्चर्चां जगती (६-६) षष्ठचादिचतसृगाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी नू चित् सहोजा अमृतो नि तुन्दते होता यद् दूतो अभवद् विवस्वतः । वि साधिष्ठेभिः पथिभी रजौ मम ग्रा देवताता हविषा विवासति १ त्रा स्वमद्यं युवमानो <u>त्र</u>ाजरं स्तृष्व<u>ंविष्यन्नत</u>सेषुं तिष्ठति । त्रत्यो न पृष्ठं पुषितस्य रोचते <u>दिवो न सान</u> स्तनयेन्नचिक्रदत् २ क्राणा रुद्रेभिर्वसुभिः पुरोहितो होता निषेत्तो रियषाळमेर्त्यः । रथो न विच्वृं असान ग्रायुष् व्यन्षिग्वार्या देव ग्रृंगवति ३ वि वार्तजूतो ग्रत्सेषुं तिष्ठते वृथा जुहूभिः सृगयां तुविष्वर्गिः । तृषु यद्मे वृनिनौ वृषायसै कृष्णं त एम रशदूमें ग्रजर ४ \_ तर्पुर्जम्<u>भो</u> वन् ग्रा वार्तचोदितो यूथे न साह्राँ ग्रर्व वा<u>ति</u> वंसीगः । म्रभिवजन्नितं पाजसा रजः स्थात्श्वरथं भयते पत्तित्रगः ५ दुधुष्ट्वा भृगेवो मानुषेष्वा रियं न चार्रं सुहवुं जनेभ्यः । होतारमग्ने ग्रतिथिं वरेरायं मित्रं न शेवं दिव्याय जन्मेने ६ होतारं सप्त जुह्नोई यजिष्ठं यं वाघती वृगते ग्रध्वरेषु । त्रुग्निं विश्वेषामरतिं वसूनां सपुर्या<u>मि</u> प्रयंसा या<u>मि</u> रत्नेम् ७ त्रुच्छिदा सूनो सहसो नो <u>त्र</u>ुद्य स्<u>तो</u>तृभ्यौ मित्रमहः शर्म यच्छ । त्र्यमें गृग<u>न्त</u>मंहं स उर्ष्यो जी नपात् पूर्भिरायंसीभिः **५** भवा वरूथं गृगते विभावो भवा मघवन् मुघवद्धः शर्म । उरुष्याग्ने त्रंहंसो गृगन्तं प्रातम्चू धियावसुर्जगम्यात् ६

## (५६) एकोनषष्टितमं सूक्तम्

# (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो नोधा त्रृषिः । त्र्राग्नर्वैश्वानरो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

वया इदेग्ने श्रुग्नयेस्ते श्रुन्ये त्वे विश्वे श्रुमृतां मादयन्ते । वैश्वानरं नाभिरिस चितीनां स्थूणेव जनां उपमिद् येयन्थ १ मूर्धा दिवो नाभिरिग्नः पृथिव्या श्रथांभवद्रती रोदंस्योः । तं त्वां देवासोऽजनयन्त देवं वैश्वानरं ज्योतिरिदार्याय २ श्रा सूर्ये न रश्मयों ध्रुवासों वैश्वानरे देधिरेऽग्ना वसूनि । या पर्वतेष्वोषधाष्वप्सु या मानुषेष्वसि तस्य राजां ३ बृहती ईव सूनवे रोदंसी गिरो होतां मनुष्योर्द्रे न दर्चः । स्वेविते सत्यशुष्माय पूर्वी वैश्वानराय नृतंमाय यह्वीः ४ दिविश्वित् ते बृहतो जितवेदो वैश्वानरं प्र रिरिचे महित्वम् । राजां कृष्टीनामिस मानुषीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ४ प्र नू महित्वं वृष्वभस्य वोचं यं पूरवो वृत्रहण्ं सर्चन्ते । वैश्वानरो दस्युम्ग्निर्जंघन्वाँ अर्धूनोत् काष्ट्रा अव शंबरं भेत् ६ वैश्वानरो महिम्ना विश्वकृष्टि भ्रद्वाजेषु यज्तो विभावां । शातवनेये श्रातनीभिरिग्नः पुरुणीथे जरते सूनृतावान् ७

# (६०) षष्टितमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो नोधा ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः विह्नं युशसं विदर्थस्य केतुं सुप्राव्यं दूतं सद्यो अर्थम् । द्विजन्मनं रियमिव प्रश्नस्तं रातिं भेरद् भृगेवे मात्रिश्चां १ अप्रस्य शासुंरुभयासः सचन्ते हिवष्मन्त उशिजो ये च मर्ताः । दिवश्चित् पूर्वो न्यंसादि होताऽऽपृच्छयौ विश्पतिर्विज्ञ वेधाः २ तं नव्यंसी हृद आ जार्यमान मस्मत् सुकीर्तिर्मधुजिह्नमश्याः । यमृत्विजौ वृजने मानुषासः प्रयंस्वन्त आयवो जीजनन्त ३ उशिक् पावको वसुर्मानुषेषु वरेरयो होताधायि विज्ञु । दमूना गृहपतिर्दम् आँ अग्निर्मुवद् रियपती रयीगाम् ४ तं त्वा वयं पतिमग्ने रयीगां प्र शंसामो मृतिभिर्गीतंमासः । अग्नाशं न वाजंभुरं मृज्यंन्तः प्रातम् जू धियावंसुर्जगम्यात् ५ अ

# (६१) एकषष्टितमं सूक्तम् (१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

श्रुस्मा इदु प्र तुवसै तुराय प्रयो न हिर्म स्तोमुं माहिनाय। त्रुचीषमायाधिगव स्रोह मिन्द्रीय ब्रह्मीण राततीमा १ श्रुस्मा इदु प्रयं इव् प्रयंसि भराम्याङ्कृषं बाधे सुवृक्ति । इन्द्रीय हृदा मनेसा मनीषा प्रुबाय पत्ये धियौ मर्जयन्त २ <u>अस्मा इदु त्यम्पमं स्वर्षां भरीम्याङ्गूषमास्येन ।</u> मंहिष्टुमच्छोक्तिभिर्मतीनां स्वृक्तिभिः सूरिं वविधध्यै ३ श्रुस्मा इदु स्तोमुं सं हिनोमि रथं न तष्टेव तत्सिनाय। गिर्श्य गिर्वाहसे सुवृक्ती न्द्रीय विश्वमिन्वं मेधिराय ४ ग्रुस्मा इदु सप्तिमिव श्रवस्ये न्द्रीयार्कं जुह्नार्ड समेञ्जे। वीरं दानौकसं वुन्दध्यै पुरां गूर्तश्रीवसं दुर्माणीम् अ त्रुस्मा इद् त्वष्टी त<u>च</u>द् वज्रं स्वर्पस्तमं स्वर्धेर् रणीय। वृत्रस्यं चिद् विदद् येनु मर्मं तुजन्नीशानस्तुजता कियेधाः ६ <u> यु</u>स्येर्दु <u>मातुः सर्वनेषु सद्यो म</u>हः <u>पितुं</u> प<u>ंपि</u>वाञ्चार्वन्ना । मुषायद् विष्णुः पचतं सहीयान् विध्येद् वराहं तिरो ग्रद्रिमस्ती ७ <u> ग्र</u>स्मा इदु ग्राश्चिद् <u>देवपेती</u> रिन्द्रीयार्कम<u>हि</u>हत्ये ऊवुः । परि द्यावीपृथिवी जेभ्र उुर्वी नास्य ते महिमानुं परि ष्टः ५ ग्रस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिचात्। स्वराळिन्द्रो दम् ग्रा विश्वगूर्तः स्वरिरमेत्रो ववचे रणीय ६ <u> ग्र</u>स्ये<u>दे</u>व शर्वसा शषन्तं वि वृश्चद् वर्जेग वृत्रमिन्द्रेः । गा न बा्णा स्रवनीरमुञ्च दुभि श्रवी दावने सचैताः १० श्रुस्येदुं त्वेषसा रन्त सिन्धेवः परि यद् वजेग सीमयंच्छत्। ईशानुकृद् दाशुषे दशस्यन् तुर्वीतये गाधं तुर्वाणः कः ११ \_ <u>ग्र</u>ुस्मा इदु प्र भ<u>रा</u> तूर्तुजानो वृत्राय वज्रमीशीनः कियेधाः । गोर्न पर्व वि रेदा तिरश्चे ष्यन्नर्शांस्यपां चरध्यै १२ श्रुस्येदु प्र ब्रूहि पूर्व्याणि तुरस्य कर्माणि नर्व्य उक्थैः । युधे यदिष्णान ग्रायुधा न्यृघायमां निरिणाति शत्रून १३ ग्रस्येदुं भिया गिरयेश्च दृहळा द्यावां च भूमां जनुषंस्तुजेते ।

उपौ वेनस्य जोगुंवान श्रोणि सद्यो भुंवद् वीर्याय नोधाः १४ श्रमा इदु त्यदनुं दाय्येषा मेको यद् व्वन्ने भूरेरीशानः । प्रैतेशं सूर्ये पस्पृधानं सौवेश्वचे सुष्विमावृदिन्द्रः १५ एवा ते हारियोजना सुवृक्ती न्द्र ब्रह्माणि गोर्तमासो श्रक्रन् । एषुं विश्वपेशसं धिर्यं धाः प्रातम् चू धियावंसुर्जगम्यात् १६ पञ्चमोऽध्यायः ५ । व० १-३१ ।

(६२) द्विषष्टितमं सूक्तम् (१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो नोधा त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

प्र मन्महे शवसानार्यं शूष मोङ्गूषं गिर्वंगसे ग्रङ्गिरस्वत्। सुवृक्तिभिः स्तुवृत ऋगिम्याया ऽचीमार्कं नरे विश्रुताय १ प्र वो महे महि नमी भरध्व माङ्गूष्यं शवसानाय साम । येनां नुः पूर्वे पितरः पदुज्ञा अर्चन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन् २ इन्द्रस्याङ्गिरसां <u>चे</u>ष्टौ <u>विदत् सरमा</u> तनयाय धासिम्। बृहुस्पति भिनदद्रिं विदद् गाः समुस्त्रिय भिर्वावशन्त नरेः ३ स स्ष्रभा स स्त्भा सप्त विप्रैः स्वरेगाद्रि स्वर्योई नविग्वैः । सररयुभिः फलिगमिन्द्र शक्र वलं खेंग दरयो दर्शग्वैः ४ वि भूम्या स्रप्रथय इन्द्र सान् दिवो रज उपरमस्तभायः ४ तद् प्रयेत्ततममस्य कर्म दुस्मस्य चारुतममस्ति दंसीः। उपहरे यदुपरा ऋपिन्वन् मध्वर्णसो नुद्यर्थतस्त्रः ६ द्विता वि वेवे सुनजा सनीळे ग्रयास्यः स्तर्वमानेभिरकैः । भगो न मेने परमे व्योम न्नधारयद् रोदंसी सुदंसाः ७ सनाद् दिवं परि भूमा विरूपे पुनुर्भ्वा युवती स्वेभिरेवैः । कृष्णेभिरक्तोषा रुशद्धि र्वपूर्भिरा चेरतो स्रन्यान्या ५ -सर्नेमि <u>स</u>रूयं स्वेपुस्यमोनः सूनुर्दोधारु शर्वसा सुदंसाः । त्र्यामास् चिद् दधिषे पुक्वमुन्तः पर्यः कृष्णासु रुशद् रोहिंगीषु ६ सुनात् सनीळा ऋवनीरवाता वृता रचन्ते ऋमृताः सहौभिः ।

पुरू सहस्रा जनेयो न पती र्वुवस्यन्ति स्वसीरो ग्रह्णीयाणम् १० सनायुवो नर्मसा नव्यो ग्र्यकै विसूयवी मृतयो दस्म दहुः । पति न पत्नीरुशतीरुशन्ते स्पृशन्ति त्वा शवसावन् मनीषाः ११ सनादेव तव रायो गर्भस्तौ न चीर्यन्ते नोपं दस्यन्ति दस्म । द्युमाँ ग्रस्ति क्रतुमाँ इन्द्र धीरः शिच्चो शचीवस्तवे नः शचीभिः १२ सनायते गोर्तम इन्द्र नव्य मर्तच्चद् ब्रह्म हिरयोर्जनाय । सुनीथार्य नः शवसान नोधाः प्रातम्ब् धियार्वसुर्जगम्यात् १३

#### (६३) त्रिषष्टितमं सूक्तम्

[Rik Veda]

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः त्वं मुहाँ ईन्द्र यो हु शुष्मे द्यावी जज्ञानः पृथिवी ग्रमे धाः । यद्धं ते विश्वां गिरयेश्चिदभ्वां भिया दृहळासः किरणा नैजेन् १ त्र्या यद्धरी इ<u>न्द्र</u> विर्व<u>ृता वे रा ते वर्ज</u> ज<u>रि</u>ता बाह्लोर्धात् । येनिवहर्यतक्रतो ऋमित्रान् पुरे इष्णासि पुरुहूत पूर्वीः २ त्वं सत्य ईन्द्र धृष्णुरेतान् त्वमृंभुं चा नर्युस्त्वं षाट्। त्वं शुष्णं वृजर्ने पृत्त ऋाणौ यूने कुत्साय द्युमते सर्चाहन् ३ त्वं ह त्यदिन्द्र चोदीः सर्वा वृत्रं यद् वीजिन् वृषकर्मन्नुभ्नाः । यद्धे श्रर वृषमगाः पराचै विं दस्यूँयींनावकृतो वृथाषाट् ४ त्वं हु त्यदिन्द्रारिषरयन् दृहळस्य चिन्मर्तानामर्जुष्टौ । व्यर्रस्मदा काष्टा स्रवीते व र्घनेव विज्ञञ्छनथिह्यमित्रीन् ४ त्वां हु त्यदिन्द्रार्गसातो स्वीमीहळे नरे ग्राजा हैवन्ते । तर्व स्वधाव इयमा संमुर्य कुतिर्वाजेष्वतुसाय्या भूत् ६ त्वं हु त्यदिन्द्रं सप्त युध्यन् पुरी विजन् पुरुकुत्सीय दर्दः । ब्हिर्न यत्सुदासे वृथा व गृंहो राजन्वरिवः पूरवे कः ७ त्वं त्यां ने इन्द्र देव चित्रा मिषुमापो न पीपयुः परिज्मन्। ययां शूर प्रत्यस्मभ्यं यंसि त्मनुमूर्जं न विश्वध चर्रध्ये ८ त्रकारि त इन<u>्द्र</u> गोर्तमे<u>भि</u>र्ब्<u>रह्या</u>रयोक्ता नर्मसा हरिभ्याम् । सुपेशेसं वाजमा भेरा नः प्रातर्मु चू धियावेसुर्जगम्यात् ६

(६४) चतुःषष्टितमं सूक्तम्

(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य गौतमो नोधा ऋषिः । मरुतो देवताः । (१-१४) प्रथमादिचतुर्दशर्चां जगती १५ पञ्चदश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी वृष्णे शर्धाय स्मरवाय वेधसे नोधः स्वृक्तिं प्रभरा मुरुद्धः । त्रुपो न धीरो मनेसा सुहस्त्यो गिरः समेन्त्रे विदर्थेष्वाभुवैः १ ते जीज्ञरे दिव ऋष्वासे उच्चणी रुद्रस्य मर्या ऋसुरा ऋरेपसीः । पावकासः श्चेयः सूर्यो इव सत्वीनो न द्रप्सिनौ घोरवेर्पसः २ युवनि रुद्रा स्रजरी स्रभोग्धनी वव बुरिध्रगावः पर्वता इव । दृह्ळा चिद् विश्वा भुवनानि पार्थिवा प्र च्यावयन्ति दिव्यानि मुज्मना ३ चित्रैरञ्जिभिर्वपुषे व्येञ्जते वर्त्तःस् रक्माँ ग्रिधि येतिरे शभे । म्रंसेष्वेषां नि मिमृनुर्म्गृष्टयेः साकं जीज्ञरे स्वधया दिवो नरेः ४ ईशानकृतो धुनैयो रिशादसो वार्तान् विद्युतस्तविषीभिरक्रत । -दुहन्त्यूर्धर्दिव्यानि धूर्तयो भूमि पिन्वन्ति पर्यसा परिजयः ४ -पिन्वन्त्यपो मुरुतेः सुदानेवः पयौ घृतवेद् विदथैष्वाभुवेः । ग्रत्यं न मिहे वि नैयन्ति वाजिन मृत्सं दुहन्ति स्तनयन्तमित्तम् ६ मुहिषासौ मायिनश्चित्रभानवो गिरयो न स्वतंवसो रघुष्यदेः । मृगा ईव हुस्तिनेः खादथा वना यदारुंगीषु तर्विषीरप्रध्वम् ७ सिंहा ईव नानदित प्रचैतसः पिशा ईव स्पिशो विश्ववैदसः। चपो जिन्वन्तः पृषेतीभिर्ऋष्टिभिः समित् सबाधः शवसाहिमन्यवः ५ रोर्दसी स्रा वंदता गराश्रियो नृषांचः शुराः शवसाहिंमन्यवः । त्रा वन्ध्रेष्वमतिर्न देर्शता विद्युन तेस्थौ मरुतो रथेषु वः **६** विश्ववैदसो रियभिः समौकसः संमिश्लासस्तविषीभिर्विरप्शिनैः। ग्रस्तर इष् दिधरे गर्भस्त्यो रनुन्तर्शष्मा वृषेखादयो नरेः १० हिरराययैभिः पविभिः पयोव्ध उजिघ्नन्त स्रापथ्योई न पर्वतान् । मुखा ऋयासः स्वसृतो धुवच्युतो दुधकृतो मुरुतो भ्राजदृष्टयः ११ घृषुं पावकं वनिनं विचेषिंगं रुद्रस्य सूनुं हवसा गृगीमिस । रजस्त्रं तवसं मारुतं गरा मृजीिषरां वृषेगं सश्चत श्रिये १२ स्रविद्धिर्वार्ज भरते धना नृभि रापृच्छचं क्रतुमा चैति पुष्येति १३ चुर्कृत्यं मरुतः पृत्सु दुष्टरं द्युमन्तं शुष्मं मुघवत्सु धत्तन । धनुस्पृतंमुक्थ्यं विश्वचेषिणं तोकं पुष्येम् तनयं शतं हिमाः १४

नू <u>ष्ठि</u>रं मेरुतो <u>वी</u>रवेन्त मृ<u>ती</u>षाहे <u>रियम</u>स्मास् धत्त । सहस्त्रिर्णं शतिने शूशुवांसे प्रातम्चू <u>धियावस</u>ुर्जगम्यात् १५ द्वादशोऽनुवाकः १२ सू० ६४-७३

#### (६५) पञ्चषष्टितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । द्विपदा विराट् छन्दः

पृक्षा न तायुं गुहा चर्तन्तं नमी युजानं नमो वहीन्तम् १
स्रजोषा धीराः प्रदेरनुं ग्म न्नुपं त्वा सीद्रन् विश्वे यजेत्राः १ २
त्रृतस्यं देवा त्र्रमुं वृता गु र्भुवृत्परिष्टिद्यीनं भूमं ३
वर्धन्तीमापः प्रन्वा सुशिश्वि मृतस्य योना गर्भे सुजातम् २ ४
पुष्टिर्न रुगवा चितिनं पृथ्वी गिरिनं भुज्म चोदो न शंभु ४
त्रुत्यो नाज्मन् त्सर्गप्रतक्तः सिन्धुनं चोदः क ई वराते ३ ६
जामिः सिन्धूनां भ्रातेव स्वस्ता मिभ्यान्न राजा वनान्यत्ति ७
यद् वार्तजूतो वना व्यस्था द्रिग्नहं दाति रोमां पृथिव्याः ४ ६
श्वसित्यप्सु हुंसो न सीद्रन् क्रत्वा चेतिष्ठो विशामुंष्रभृत् ६
सोमो न वेधा त्रुत्तप्रजातः पृशुनं शिश्वा विभुदूरिभाः ४ १०

# (६६) षट्षष्टितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । द्विपदा विराट् छन्दः

रियर्न चित्रा सूरो न संदृ गायुर्न प्राणो नित्यो न सूनुः १ तक्वा न भूर्णिर्वना सिषिक्त पयो न धेनुः शुचिर्विभावा १ २ दाधार चेम्मोको न रगवो यवो न पक्वो जेता जनानाम् ३ त्रृष्विर्न स्तुभ्वा विच्च प्रशस्तो वाजी न प्रीतो वयो दधाति २ ४ दुरोकेशोचिः क्रतुर्न नित्यो जायेव योनावरं विश्वस्मै ४ चित्रो यदभ्रीट् छ्वेतो न विच्च रथो न रुक्मी त्वेषः समत्स् ३ ६ सेनैव सृष्टाम दधात्य स्तुर्न दिद्युत् त्वेषप्रतीका ७ यमो ह जातो यमो जनित्वं जारः क्रनीनां पितर्जनीनाम् ४ ५ तं विश्वराथा व्यं वेसत्या स्तुं न गावो नर्चन्त इद्धम् ६

# सिन्धुर्न चोदः प्रनीचीरेनो न्नवंन्त गावः स्वर्रर्दृशीके ५ १०

#### (६७) सप्तषष्टितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । द्विपदा विराट छन्दः

वर्नेषु जायुर्मर्तेषु मित्रो वृंगीते श्रुष्टिं राजेवाजुर्यम् १ चेमो न साधुः क्रतुर्न भुद्रो भुवत् स्वाधी होता हव्यवाट् १ २ हस्ते दर्धानो नृम्णा विश्वा न्यमे देवान् धाद् गुहा निषीदेन् ३ विदन्तीमत्र नरी धियंधा हृदा यत् तृष्टान् मन्त्रा अशंसन् २ ४ अजो न चां दाधार पृथिवीं तुस्तम्भ द्यां मन्त्रेभिः सत्यैः ४ प्रिया पदानि पश्चो नि पिहि विश्वायुरग्ने गुहा गृहं गाः ३ ६ य ई चिकेत् गृहा भवन्त मा यः ससाद् धारामृतस्य ७ वि ये चृतन्त्यृता सपन्त आदिद् वसूनि प्रविवाचास्मै ४ ५ वि यो वीरुत्सु रोधन्महित्वो त प्रजा उत प्रसूष्वन्तः ६ चित्तिर्पां दमे विश्वायुः सदीव् धीराः संमायं चक्रः ४ १०

# (६८) ग्रष्टषष्टितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । द्विपदा विराट् छन्दः

श्रीगानुपं स्थाद दिवं भुरगयुः स्थातुश्चरथंमुक्तून व्यूंर्णोत् १ परि यदेषामेको विश्वेषां भुवंद देवो देवानां महित्वा १ २ ग्रादित् ते विश्वे क्रतुं जुषन्त शुष्काद् यद् देव जीवो जिनेष्ठाः ३ भर्जन्त विश्वे देवृत्वं नामं ऋतं सपन्तो ऋमृतमेवैः २ ४ ऋतस्य प्रेषां ऋतस्यं धीति विश्वायुर्विश्वे ग्रपासि चक्रः ४ यस्तुभ्यं दाशाद् यो वां ते शिचात् तस्मै चिकित्वान् रियं देयस्व ३ ६ होता निषंत्तो मनोरपंत्ये स चिन्त्वांसां पतीं रयीगाम् ७ इच्छन्त रेतो मिथस्तन् षु सं जीनत् स्वैर्द चैरमूराः ४ ८ पितुर्न पुत्राः क्रतुं जुषन्त श्रोष्ट्न ये ग्रस्य शासं तुरासंः ६ वि रायं श्रौर्णोद् दुरंः पुरुद्धः पिपेश नाकं स्तृभिर्दमूनाः ४ १०

# (६६) एकोनसप्ततितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । द्विपदा विराट् छन्दः

शुक्रः शृंशुक्वाँ उषो न जारः प्रप्रा संमीची दिवो न ज्योतिः १ परि प्रजातः क्रत्वां बभूथ भुवो देवानां पिता पुत्रः सन् १ २ वेधा ग्रदंशो श्राग्निर्विजान नूधर्न गोनां स्वाद्यां पितृनाम् ३ जने न शेवं श्राहूर्यः सन् मध्ये निषंतो रुगवो दुरोणे २ ४ पुत्रो न जातो रुगवो दुरोणे वाजी न प्रीतो विश्वो वि तारीत् ४ विश्वो यदह्वे नृभिः सनीळा श्राग्निर्वेवत्वा विश्वांन्यश्याः ३ ६ निकेष्ठ एता वृता मिनन्ति नृभ्यो यदेभ्यः श्रुष्टिं चकर्थं ७ तत् तु ते दंसो यदहेन्त्समाने नृभिर्यद् युक्तो विवे रपांसि ४ ५ उषो न जारो विभावोस्नः संज्ञांतरूपश्चिकेतदस्मै ६ तमना वहन्तो दुरो व्यंगवन् नवन्त विश्वे स्वर्रदृशीके ४ १०

#### (७०) सप्ततितमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । द्विपदा विराट् छन्दः

वनेमं पूर्वीर्यो मंनीषा ऋियः सुशोको विश्वान्यश्याः १

ग्रा दैव्यानि वृता चिकित्वा ना मानुषस्य जनस्य जन्मं १ २

गर्भी यो ऋपां गर्भी वनानां गर्भश्च स्थातां गर्भश्चरथाम् ३

ग्रद्रौ चिदस्मा ऋन्तर्दुरोणे विशां न विश्वौ ऋमृतः स्वाधीः २ ४

स हि चपावाँ ऋगी रेयीणां दाशद् यो ग्रेस्मा ऋरं सूक्तेः ४

एता चिकित्वो भूमा नि पीहि देवानां जन्म मर्ताश्च विद्वान् ३ ६
वर्धान्यं पूर्वीः चपो विरूपाः स्थातुश्च रथमृतप्रवीतम् ७

ग्रर्राधि होता स्वर्श्निषतः कृरवन् विश्वान्यपंसि सत्या ४ ८

गोषु प्रशस्तिं वनेषु धिषे भरेन्त विश्वे बृत्तिं स्वर्णः ६
वि त्वा नरः पुरुत्रा संपर्यन् पितुर्न जिब्वेविं वेदौ भरन्त ४ १०

साधुर्न गृधुरस्तैव शूरो यातैव भीमस्त्वेषः समत्स्र ६ ११

(७१) एकसप्ततितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

उप प्र जिन्वन्न्शतीरुशन्तं पतिं न नित्यं जनेयः सनीळाः । स्वसारः श्यावीमरुषीमजुष्चफढ्रञ् चित्रमुच्छन्तीमुषसं न गार्वः १ वीळ चिंद् दृहळा पितरौ न उक्थे रद्रि रुजन्नङ्गिरसो रवेंग । चक्रुर्दिवो बृहुतो गातुमुस्मे ग्रहुः स्वर्विविदुः केतुमुस्राः २ दर्धनृतं धनयेन्नस्य धीति मादिदुर्यो दिधिष्वोई विभूताः । त्र्यतृष्यन्तीरपसौ यन्त्यच्छा देवाञ्जन्म प्रयसा वर्धयन्तीः ३ मथीद् यदीं विभृतो मात्रिश्ची गृहेगृहे श्येतो जेन्यो भूत्। त्रादीं राज्ञे न सहीय<u>से</u> सचा सन्ना दूत्यं १ भृगेवाणो विवाय ४ मुहे यत् पित्र ईं रसं दिवे क रवे त्सरत् पृशन्येश्चिकित्वान्। सृजदस्ता धृष्ता दिद्यमस्मै स्वायां देवो दुहितरि त्विषि धात् ४ \_ स्व ग्रा यस्तुभ्यं दम् ग्रा <u>विभाति</u> नमी वा दाशा<u>ंदुश</u>तो ग्रनु द्यून् । वर्धों ग्रमे वयों ग्रस्य द्विबर्हा यासेद् राया सरथं यं जुनासि ६ त्रुग्निं विश्वां <u>त्रु</u>भि पृत्तः सचन्ते समुद्रं न स्त्रवर्तः <u>सप्त य</u>ुह्नीः । न जामिभिर्वि चिकिते वयौ नो विदा देवेषु प्रमीति चिकित्वान् ७ त्रा य<u>दिषे नृपतिं तेज</u> त्रानुट् छ<u>ुचि रेतो</u> निषिक्तं द्यौरभीकै। श्रुग्निः शर्धमनवृद्यं युवनिं स्वाध्यं जनयत् सूदये इ मनो न यो ऽध्वीनः सद्य एत्ये किः सत्रा सूरो वस्वी ईशे। राजीना मित्रावरुंगा स्पागी गोषु प्रियमुमृतं रचीमागा ६ मा नौ स्रग्ने सुरूया पित्रयाणि प्र मेषिष्ठा स्रिभ विदुष्क्विः सेन्। नभो न रूपं जेरिमा मिनाति पुरा तस्यां ऋभिशस्तेरधीहि १०

(७२) द्विसप्ततितमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

नि काव्यो वेधसः शश्वेतस्क र्हस्ते दर्धानो नर्या पुरूणि । श्विप्रामुवद् रियपती रयीगां सत्रा चेक्रागो श्वमृतािन विश्वो १ श्वसमे वृत्सं पिर षन्तं न विन्द च्चिच्छन्तो विश्वे श्वमृता श्वमूराः । श्वमयुवेः पद्वयौ धियंधा स्तस्थः पदे परमे चार्व्गेः २ तिस्रो यदेग्ने शरदस्त्वामि च्छुचि घृतेन शुचैयः सपुर्यान् । नामानि चिद् दिधरे युज्ञियान्य सूदयन्त तुन्वर्शः सुजाताः ३ त्र्या रोदंसी बृहुती वेविंदानाः प्र रुद्रियां जभ्रिरे युज्ञियांसः । विदन्मर्तो नेमधिता चिकित्वा नृग्निं पुदे परमे तिस्थिवांसीम् ४ <u>संजाना</u>ना उपं सीदन्न<u>भिज्</u>ञु पत्नीवन्तो नमुस्यं नमस्यन् । रिरिक्वांसेस्तन्वेः कृरवत् स्वाः सखा सख्युंर्निमिषि रत्त्रीमागाः ५ त्रिः सप्त यद् गुह्यांनि त्वे इत् पुदाविदिन्निहिता युज्ञियांसः । तेभी रचन्ते ऋमृतं सजोषाः पुशूई स्थात्चफढ्ऋरथं च पाहि ६ विद्वाँ स्रोग्ने व्युनीनि चितीनां व्यनिषक् छुरुधौ जीवसे धाः । <u> ग्रुन्तर्विद्वाँ ग्रध्वीनो देवयाना नर्तन्द्रो दूतो ग्र</u>ीभवो ह<u>वि</u>र्वाट् ७ स्<u>वा</u>ध्यो दिव ग्रा <u>सप्त युह्नी रायो दुरो</u> व्यृ<u>ंत</u>ज्ञा ग्रंजानन् । विदद् गर्व्यं सरमा दृहळमूर्वं येना नु कं मानुषी भोजेते विट् ५ त्र्या ये विश्वा स्वपुत्यानि तुस्थुः कृरावानासौ त्रमृतुत्वार्य <u>गात</u>ुम् । मुह्ना मुहद्भिः पृथिवी वि तस्थे माता पुत्रेरदितिर्धार्यसे वेः ६ ग्रिधं त्रियं नि देधुश्चारुमस्मिन् दिवो यद्ची ग्रुमृता ग्रकृरवन्। ग्रर्ध चरन्ति सिन्धेवो न सृष्टाः प्र नीचीरमे ग्ररुषीरजानन् १०

# (७३) त्रिसप्ततितमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य शाक्त्यः पराशर ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

रियर्न यः पितृ<u>वि</u>त्तो वे<u>योधाः सुप्रणीतिश्चिक्तुष</u>ो न शासुः । स्योन्शीरिति<u>धि</u>र्न प्री<u>णा</u>नो होतेव सद्य विध्तो वि तरित् १ देवो न यः सि<u>व</u>ता सत्यमेन्मा क्रत्वो निपाति वृजनि विश्वा । पुरुप्रशस्तो श्चमित् सत्य श्चात्मेव शेवो दिधिषाय्यो भूत् २ देवो न यः पृथिवीं विश्वधाया उपचेति हितमित्रो न राजा । पुरःसदः शर्मसदो न वीरा श्चनवद्या पतिजुष्टेव नारी ३ तं त्वा नरो दम् श्चा नित्यमिद्ध मग्ने सर्चन्त चितिषु ध्वासुं । श्चिष्ठी श्चां न देधुर्भूयस्मिन् भवा विश्वायुर्धरुणी रयीणाम् ४ वि पृची श्चग्ने मुघवानो श्रश्यु वि सूरयो ददंतो विश्वमायुः । सनेम वार्ज समिथेष्वर्यो भागं देवेषु श्रवंसे दधानाः ४

ऋ्तस्य हि धेनवी वावशानाः स्मदूधीः पीपर्यन्त द्युर्भक्ताः । प्रावतः सुमृतिं भिर्म्नमाणा वि सिन्धेवः समयो सस्तुरिंद्रम् ६ त्वे स्रिप्ने सुमृतिं भिर्म्नमाणा दिवि श्रवौ दिधरे यृज्ञियोसः । नक्तां च चक्रुरुषसा विरूपे कृष्णं च वर्णमरुणं च सं धुः ७ यान् राये मर्तान्त्सुषूदो स्रग्ने ते स्याम मृघवानो व्यं चे । छायेव विश्वं भुवेनं सिसद्या पप्रिवान् रोदेसी ऋन्तरिचम् इ सर्वेद्धरग्ने स्रवितो नृभिर्नृन् वीरैर्वीरान् वेनुयामा त्वोताः । ईशानासः पितृवित्तस्यं रायो वि सूर्यः श्वतिहिमा नो स्रश्यः ६ एता ते स्रग्न उच्यानि वेधो जुष्टानि सन्तु मनसे हृदे चे । श्वकेमं रायः सुधुरो यमं ते ऽधि श्रवौ देवभंक्तं दर्धानाः १० त्रयोदशोऽनुवाकः १३ सू० ७४-६४

# (७४) चतुःसप्ततितमं सूक्तम्

# (७४) पञ्चसप्तितमं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । ऋग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

जुषस्वं सप्रथंस्तम्ं वचौ देवप्संरस्तमम् । हृव्या जुह्नांन श्रासनि १ ग्रथां ते ग्रङ्गिरस्तमा ग्रं वेधस्तम प्रियम् । वोचेम् ब्रह्मं सानुसि २ कस्ते जामिर्जनाना मग्ने को दार्श्वध्वरः । को हु कस्मिन्नसि श्रितः ३

त्वं जामिर्जनीना मग्ने <u>मित्रो</u> ग्रेसि <u>प्रियः । सखा</u> सर्खिभ्य ईडर्चः ४ यजौ नो <u>मित्रावर्रुणा</u> यजौ <u>देवाँ ऋ</u>तं बृहत् । ऋ<u>ग्ने</u> य<u>ित्त</u> स्वं दर्मम् ४

#### (७६) षट्सप्ततितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः का त उपेतिर्मनेसो वर्राय भुवंदग्रे शंतेमा का मेनीषा । को वो युज्ञैः पिर दर्म त आप केने वा ते मनेसा दाशेम १ एह्यंग्न इह होता नि षीदा देन्धः सु पुरएता भेवा नः । अवंतां त्वा रोदेसी विश्वमिन्वे यजां महे सौमन्सायं देवान् २ प्र सु विश्वांन् र्चसो धच्यंग्रे भवां युज्ञानांमभिशस्तिपावां । अथा वंह सोमंपितं हरिभ्या मातिथ्यमंस्मै चकृमा सुदाव्ने ३ प्रजावंता वर्चसा विह्नंरासा ऽऽ चं हुवे नि चं सत्सीह देवैः । वेषि होत्रमुत पोत्रं यंजत्र बोधि प्रयन्तर्जनित्वर्स्नाम् ४ यथा विष्रस्य मनुषो ह्विभि देवाँ अर्यज्ञ क्विभिः क्विः सन्। एवा होतः सत्यतर त्वमुद्या ग्रे मुन्द्रयां जुह्नां यजस्व ४

#### (७७) सप्तसप्तितमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्यस्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः क्था दशिमाग्नये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गीः । यो मत्येष्वमृतं ऋतावा होता यजिष्ठ इत् कृणोति देवान् १ यो अध्वरेषु शंतम ऋतावा होता तमू नमेभिरा कृणुध्वम् । अग्निर्यद् वर्मर्ताय देवा न्त्स चा बोधित मनसा यजाति २ स हि ऋतुः स मर्यः स साधु र्मित्रो न भूदद्धेतस्य रथीः । तं मेधिषु प्रथमं देवयन्ती विश् उपं ब्रुवते दस्ममारीः ३ स नौ नृणां नृतमो रिशादी अग्निर्गिरोऽवसा वेतु धीतिम् । तनी च ये मुघवीनः शविष्ठा वाजप्रसूता इषयेन्त मन्मे ४ एवाग्निर्गीतमेभिर्ऋतावा विप्रेभिरस्तोष्ट जातवेदाः । स एषु द्युम्नं पीपयत् स वाजं स पृष्टिं यित जोष्टमा चिकित्वान् ४

#### (७८) श्रष्टसप्ततितमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । ऋग्निर्देवता । गायत्री छन्दः

श्रभि त्वा गोर्तमा गिरा जार्तवेदो विचेषिणे। द्युप्तैरभि प्र गौनुमः १ तम् त्वा गोर्तमो गिरा रायस्कामो दुवस्यति। द्युप्तैरभि प्र गौनुमः २ तम् त्वा वाज्यसार्तम मङ्गिरस्वद्धवामहे। द्युप्तैरभि प्र गौनुमः ३ तम् त्वा वृत्रहन्तम् यो दस्यूर्रवधूनुषे। द्युप्तैरभि प्र गौनुमः ४ श्रवीचाम् रहूंगणा श्रग्नये मधुमद् वर्चः। द्युप्तैरभि प्र गौनुमः ४

# (७६) एकोनाशीतितमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । (१-३) प्रथमतृचस्याग्निर्मध्यमोऽग्निर्वा (४-१२) चतुर्ध्यादिनवर्चाञ्चाग्निर्देवता । (१-३) प्रथमतृचस्य त्रिष्टुप् (४-६) द्वितीयतृचस्योष्णिक् (७-१२) तृतीयचतुर्धतृचयोश्च गायत्री छन्दांसि

हिरंगयकेशो रर्जसो विसारे ऽहिर्धुनिर्वातं इव धर्जीमान्। शुचिभ्राजा उषसो नवेदा यशस्वतीरपस्युवो न सत्याः १ ग्रा ते सुपुर्णा ग्रीमनन्तुं एवैः कृष्णो नौनाव वृष्टभो यदीदम्। शिवाभिर्न स्मर्यमानाभिरागात् पर्तन्ति मिहेः स्तनर्यन्त्यभ्रा २ यदीमृतस्य पर्यसा पियानो नर्यनृतस्यं पृथिभी रर्जिष्ठेः। ग्रायमा मित्रो वर्षणः परिज्मा त्वचं पृञ्चन्त्युपरस्य योनौ ३ ग्राये वार्जस्य गोमत ईशानः सहसो यहो। ग्रास्मे धेहि जातवेदो मिह श्रवंः

स ईधानो वसुंष्क्वि रिग्नर्गळेन्यो गिरा। रेवद्समभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ५ चपो राजनुत त्मना ग्रे वस्तौरुतोषसः। स तिग्मजम्भ र्चसौ दह प्रति ६ ग्रवां नो ग्रग्न क्वितिं गांयुत्रस्य प्रभर्मणि। विश्वांसु धीषु वेन्द्य ७ ग्रा नो ग्रग्ने रियं भर सत्रासाहं वरेरायम्। विश्वांसु पृत्सु दुष्टरंम् ५ ग्रा नो ग्रग्ने सुचेतुनां रियं विश्वायुपोषसम्। मार्डीकं धेहि जीवसे ६ प्र पूतास्तिग्मशौचिषे वाचौ गोतमाग्रये। भरेस्व सुम्र्युगिरः १० यो नो ग्रग्ने ऽभिदासत्यन्ति दूरे पंदीष्ट सः। ग्रस्माक्रमिद् वृधे भेव ११ सहस्राचो विचेषिण रग्नी रचांसि सेधित। होतां गृगीत उक्थ्यः १२

### (५०) त्रशीतितमं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगगो गोतम ऋषिः । (१-१५) प्रथमादिपञ्चदशर्चामिन्द्रः (१६) षोडश्याश्चेन्द्रोऽथर्वा मनुर्दध्यङ् च देवताः । पङ्किश्छन्दः

इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम्। \_ शर्विष्ठ वजिन्नोर्जसा पृथिव्या निः शेशा त्रहि मर्चन्ननुं स्वराज्येम् १ स त्वीमदुद् वृषा मदुः सोमीः श्येनाभृतः स्तः । येनां वृत्रं निरद्धो जघन्थं विज्ञिन्नोजसा र्चन्नेनुं स्वराज्यंम् २ प्रेह्मभीहि धृष्ण्हि न ते वजो नि यसते। इन्द्रे नृम्णं हि ते शवो हनौ वृत्रं जयौ स्रुपो उचुर्नुन् स्वराज्येम् ३ निरिन्द्र भूम्या ग्रिधि वृत्रं जीवन्थ निर्दिवः । सृजा मुरुत्वेतीरवे जीवधेन्या इमा ऋपो ऽर्चन्नन् स्वराज्येम् ४ \_ इन्द्रौ वृत्रस्य दोर्घतुः सानुं वर्जेग हीळितः । त्रभिक्रम्याव जिन्नते ऽपः सर्माय चोदय न्नर्चन्ने स्वराज्येम् ४ त्र्यधि सानौ नि जिघ्नते वजेग शतपर्वणा । मन्दान इन्द्रो ग्रन्धंसः सर्विभ्यो गातुमिच्छ त्यर्चन्नन् स्वराज्यंम् ६ इन्द्र तुभ्यमिदंद्रिवो ऽनुत्तं वज्जिन् वीर्यम् । यद्ध त्यं मायिनं मृगं तमु त्वं माययावधी रर्चन्ननुं स्वराज्यम् ७ वि ते वज्रीसो ग्रस्थिर नवतिं नाव्याई ग्रन्। मुहत् ते इन्द्र वीर्यं बाह्रोस्ते बलं हित मर्चन्नन् स्वराज्येम् ५ सहस्रं साकर्मर्चत परि ष्टोभत विंशतिः। शतैनमन्वनोनव् रिन्द्रीय ब्रह्मोद्येत मर्चन्नन् स्वराज्येम् ६ इन्द्रौ वृत्रस्य तर्विषीं निरेहन्त्सहसा सहैः। महत् तदस्य पौंस्यं वृत्रं जीघन्वाँ ग्रीसृज दर्चन्नन् स्वराज्यम् १० इमे चित् तर्व मन्यवे वेपेते भियसा मही। \_ यदिन्द्र वजिन्नोर्जसा वृत्रं मरुत्वाँ ग्रवंधी रर्चन्नन् स्वराज्यंम् ११ न वेपसा न तेन्यते न्द्रं वृत्रो वि बीभयत्। <u>युभ्येनं</u> वर्ज य्रायसः सहस्रभृष्टिरायता र्चन्नन् स्वराज्येम् १२ यद् वृत्रं तर्व चाशनिं वजे्ग समयोधयः। ग्रहिमिन्द्र जिघासतो दिवि ते बद्धधे शवो ऽचर्न्ननु स्वराज्यम् १३

श्रिष्मिष्ट्रने ते श्रिद्रिवो यत् स्था जगेञ्च रेजते ।
त्वष्टां चित् तर्व मृन्यव इन्द्रं वेविज्यते भिया चिन्नने स्वराज्येम् १४
नृहि नु यादेधीमसी न्द्रं को वीर्या पुरः ।
तिस्मिन्नृम्णमृत कर्तुं देवा ग्रोजांसि सं देधुर चिन्नने स्वराज्येम् १४
यामर्थवां मनेष्पिता दुध्यङ् धियमत्तेत ।
तिस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वथे न्द्रं उक्था समेग्मता चिन्नने स्वराज्येम् १६
षष्ठोऽध्यायः व०१-३२

#### (५१) एकाशीतितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । पङ्किश्छन्दः इन्द्रो मदाय वावृधे शर्वसे वृत्रहा नृभिः। तमिन्महत्स्वाजिष् तेमभे हवामहे स वाजेषु प्र नौऽविषत् १ त्र<u>मि</u> हि वीर सेन्यो ऽसि भूरि पराद्दिः । ग्रसि दुभस्य चिद् वृधो यर्जमानाय शिचसि स्नवते भूरि ते वस् २ यदुदीरत ऋाजयौ धृष्णवै धीयते धना । युच्वा मेदुच्युता हरी कं हनः कं वसौ दधो ऽस्माँ ईन्द्र वसौ दधः ३ \_ क्रत्वी मुहाँ ग्रीनुष्वधं भीम ग्रा वविधे शर्वः । श्रिय त्रुष्व उपाकयो निं शिप्री हरिवान् दधे हस्तैयोर्वर्जमायुसम् ४ त्र्या पंप्रौ पार्थिवं रजौ बद्<u>क</u>धे र<u>ौच</u>ना <u>दि</u>वि । न त्वार्वों इन्द्र कश्चन न जातो न जैनिष्यते ऽति विश्वं वविचय ४ यो ऋर्यो मर्तुभोजनं पराददाति दाश्षे। इन्द्रौ ऋस्मभ्यं शिचतु वि भेजा भूरि ते वसु भचीय तव रार्धसः ६ मदेमदे हि नौ द्दि र्यूथा गर्वामृजुक्रतुः । सं गृभाय पुरू शतो भयाहुस्त्या वस् शिशीहि राय ग्रा भर ७ मादयस्व सुते सचा शर्वसे शूर राधसे। विद्या हि त्वी पुरूवसु मुप् कार्मान्त्ससृज्महे ऽथी नोऽविता भेव ५ एते ते इन्द्र जन्तवो विश्वं पुष्यन्ति वार्यम् । \_ ग्रुन्तर्हि रूयो जर्नाना मुर्यो वेदो ग्रदाशुषां तेषां नो वेद ग्रा भेर ६

#### (८२) द्रचशीतितमं सूक्तम्

(१-६) षष्ट्रचस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-५)
प्रथमादिपञ्चर्च पिङ्कः (६) षष्ठचाश्च जगती छन्दसी
उपो षु शृंणुही गिरो मर्घवृन् मार्तथा इव ।
यदा नंः सूनृतांवतः कर ग्राद्रथयास इद् योजा न्विन्द्र ते हरी १
ग्रम्तोषत् स्वभानवो विप्रा ग्रंधूषत ।
ग्रस्तोषत् स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मृती योजा न्विन्द्र ते हरी २
सुसंदृशं त्वा वृयं मर्घवन् वन्दिषीमिहं ।
प्र नूनं पूर्णवेन्धुरः स्तुतो याहि वशाँ ग्रनु योजा न्विन्द्र ते हरी ३
स घा तं वृषेणं रथा मधि तिष्ठाति गोविद्यम् ।
यः पात्रं हारियोजनं पूर्णमिन्द्र चिकेतित योजा न्विन्द्र ते हरी ४
युक्तस्ते ग्रस्तु दिचीण उत स्वयः शतकतो ।
तेनं जायामुप प्रियां मन्दानो याह्यन्धसो योजा न्विन्द्र ते हरी ४
युक्तिम ते ब्रह्मणा केशिना हरी उप प्र याहि दिधेषे गर्भस्त्योः ।
उत् त्वां सुतासो रभुसा ग्रंमन्दिषुः पूष्र्णवान् विज्ञन्त्सम् प्रवर्चामदः ६

(५३) त्रयशीतितमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती छन्दः

स्रश्नीवित प्रथमो गोषुं गच्छित सुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तवोतिभिः ।
तिमत् पृंणिच वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचैतसः १
स्रापो न देवीरुपं यन्ति होत्रियं मुवः पश्यिन्ति वितेतं यथा रजः ।
प्राचैर्देवासः प्र णयन्ति देव्युं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वृरा ईव २
स्रिध द्वयौरदधा उक्थ्यं१ वचौ यतस्त्रुंचा मिथुना या संपूर्यतः ।
स्रसंयत्तो वृते ते चेति पुष्यिति भुद्रा शिक्तर्यजमानाय सुन्वते ३
स्रादङ्गिराः प्रथमं देधिरे वयं इद्धाग्नयः शम्या ये सुकृत्ययां ।
सर्वं पुणेः समेविन्दन्त भोजेन मश्चीवन्तं गोमेन्तमा पुशुं नरः ४
य्जैरर्थवा प्रथमः पथस्तेते ततः सूर्यो वृत्पा वेन स्राजीन ।
स्रा गा स्राजदुशना काव्यः सचौ यमस्य जातम्मृतं यजामहे ५
ब्हिर्वा यत् स्वपत्यायं वृज्यते ऽको वा श्लोकमाघोषते दिवि ।
स्रावा यत्र वदीत कारुरुक्थ्य१स्तस्येदिन्द्रो स्रभिपित्वेषुं रगयित ६

#### (५४) चतुरशीतितमं सूक्तम्

(१-२०) विंशत्युचस्यास्य सूक्तस्य राहृगगो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-६) प्रथमद्वितीयतृचयोरन्षृप् (७-६) तृतीयतृचस्योष्णिक् (१०-१२) चतुर्थतृचस्य पङ्गिः (१३-१५) पञ्चमतृचस्य गायत्री (१६-१८) षष्ठतृचस्य त्रिष्टुप् (१६-२०) एकोनविंश्या विंश्याश्च प्रगाथः (विषमाया बृहती, समायाः सतोबृहती) छन्दांसि ग्रसावि सोमं इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गीहि। त्र्या त्वां पृशक्त्विन्द्रयं रजः सूर्यो न रश्मिभः १ इन्द्रमिद्धरी वहुतो ऽप्रतिधृष्टशवसम्। त्राषींगां च स्त्तीरुपं युज्ञं च मानुषागाम् २ त्रा तिष्ठ वृत्रहुन् रथं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी। अर्वाचीनं स् ते मनो ग्रावी कृगोत् व्युनी ३ इमिन्द्र सुतं पिंबु ज्येष्ट्रममेर्त्यं मदेम् । \_ शक्रस्ये त्वाभ्येचरन् धारां ऋतस्य सादेने ४ इन्द्रीय नूनमेर्चतो क्थानि च ब्रवीतन । सुता ग्रमित्सुरिन्देवो ज्येष्ठं नमस्यता सर्हः ५ निकष्ट्रद् रथीतरो हरी यदिन्द्र यच्छसे। निक्षप्तान् मुज्मना निकः स्वर्श्व ग्रानशे ६ य एक इद् विदयंते वस् मर्ताय दाश्षे। ईशानो स्रप्रतिष्कृत इन्द्री सङ्ग ७ कदा मर्तमराधसं पुदा चुम्पीमव स्फुरत्। कदा नः श्रुश्रवृद् गिर इन्द्रौ श्रुङ्ग ५ यश्चिद्धि त्वां बृहुभ्य ग्रा सुतावां ग्राविवांसित । उग्रं तत् पेत्यते शव इन्द्री ऋङ्ग ६ स्वादोरित्था विषवतो मध्वेः पिबन्ति गौर्यः । या इन्द्रेंग सयावरी वृष्णा मदेन्ति शोभसे वस्वीरन् स्वराज्येम् १० ता स्रस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः। प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वर्जं हिन्विन्त सार्यकं वस्वीरनुं स्वराज्यम् ११ ता ग्रस्य नर्मसा सहैः सपुर्यन्ति प्रचैतसः। वृतान्यस्य सिश्चरे पुरूणि पूर्विचित्तये वस्वीरन् स्वराज्यम् १२

इन्द्रौ दधीचो स्रस्थिम वृंत्रारयप्रतिष्कुतः। ज्ञ्घान नवृतीर्नवं १३ इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपिश्रितम्। तद् विदच्छर्य्णविति १४ स्रात्रह् गोरंमन्वत् नाम् त्वष्टुरपीच्यम्। इत्था चन्द्रमसो गृहे १४ को स्रद्य युंङक्ते धुरि गा स्रृतस्य शिमीवतो भामिनौ दुईणायून्। स्रासिन्नषून् हृत्स्वसौ मयोभून् य एषां भृत्यामृणधत् स जीवात् १६ क ईषते तुज्यते को बिभाय को मसते सन्तमिन्द्रं को स्रन्ति। कस्तोकाय क इभीयोत राये ऽधि ब्रवत् तुन्वेई को जनीय १७ को स्रिप्तमीट्टे हृविषा घृतेन स्तुचा यंजाता स्रृतुभिर्धुवेभिः। कस्मै देवा स्रा वहानाशु होम् को मसते वीतिहोत्रः सुदेवः १८ त्वमुङ्ग प्रशैसिषो देवः शिवष्ट मर्त्यम्। न त्वदुन्यो मेघवन्नस्ति मर्डिते न्द्र ब्रवीमि ते वचेः १६ मा ते राधांसि मा ते ऊतयो वसो ऽस्मान् कदो चना देभन्। विश्वा च न उपमिमीहि मानुष् वसूनि चर्ष्रणिभ्य स्रा २० चतुर्थशोऽनुवाकः १४ सू० ५४-६३

(८४) पञ्चाशीतितमं सूक्तम्
(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । मरुतो देवताः । (१-४, ६-११) प्रथमादिचतुर्ऋचां षष्ठचादिषरणाञ्च जगती (४, १२)
पञ्चमीद्वादश्योश्च त्रिष्टृप् छन्दसी

प्र ये शुम्भेन्ते जर्नयो न सप्तयो यामेन् रुद्रस्यं सूनवंः सुदंसंसः ।
रोदंसी हि मुरुतंश्चिक्तरे वृधे मदंन्ति वीरा विदर्थेषु घृष्वंयः १
त उंचितासो महिमानंमाशत दिवि रुद्रासो ग्रधं चिक्तरे सदंः ।
ग्रचंन्तो ग्रुकं जनयंन्त इन्द्रिय मधि श्रियो दिधिरे पृश्निमातरः २
गोमातरो यच्छुभयंन्ते ग्रुञ्जिभि स्तनूषुं शुभा देधिरे विरुक्ष्मेतः ।
बाधंन्ते विश्वमिभमातिन्मप् वत्मन्येषामन् रीयते घृतम् ३
वि ये भ्राजंन्ते सुमंखास ग्रुष्टिभिः प्रच्यावयंन्तो ग्रच्युंता चिदोजंसा ।
मुनोजुवो यन्मरुतो रथेष्वा वृषंवातासः पृषंतीरयुंग्ध्वम् ४
प्र यद् रथेषु पृषंतीरयुंग्ध्वं वाजे ग्रद्रं मरुतो रहयंन्तः ।
उतारुषस्य वि ष्यंन्ति धारा श्रमेंवोदिभिर्व्यंन्दिन्त भूमं ४
ग्रा वो वहन्तु सप्तयो रषुष्यदो रषुपत्वांनः प्र जिंगात बाहुभिः ।

सीद्रता बृहिंकुरु वृः सदेस्कृतं मादयेध्वं मरुतो मध्वो अन्धेसः ६ तेऽवर्धन्त स्वतंवसो महित्वना नाकं त्रस्थुरुरु चिक्रिरे सदेः । विष्णुर्यद्धावृद् वृषेणं मद्च्युतं वयो न सीद्विधे बृहिंषि प्रिये ७ शूर्री इवेद् युर्युधयो न जग्मयः श्रवस्यवो न पृतेनासु येतिरे । भयन्ते विश्वा भुवना मुरुद्भ्यो राजीन इव त्वेषसंदृशो नरः ६ त्वष्टा यद् वज्रं सुकृतं हिर्गययं सहस्र्रभृष्टिं स्वपा अर्वर्तयत् । धत्त इन्द्रो नर्यपंसि कर्त्वे ऽहेन् वृत्रं निर्पामौब्जदर्णवम् ६ क्रध्वं नुनुद्रेऽवृतं त स्रोजेसा दृहाणं चिद् बिभिदुर्वि पर्वतम् । धमन्तो वाणं मुरुतः सुदानेवो मद्रे सोमस्य रगयानि चिक्ररे १० जिह्यं नुनुद्रेऽवृतं तया दिशा सिश्चन्नुत्सं गोतेमाय तृष्णजे । स्रा गेच्छन्तीमवेसा चित्रभीनवः कामं विप्रस्य तर्पयन्त धामभिः ११ या वः शर्म शशमानाय सन्ति त्रिधातूनि दाशुषे यच्छताधि । स्रास्मभ्यं तानि मरुतो वि यन्त रियं नौ धत्त वृषेणः सुवीरेम् १२

(८६) षडशीतितमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगगो गोतम ऋषिः । मरुतो देवताः । गायत्री छन्दः

मर्रतो यस्य हि चये पाथा दिवो विमहसः । स स्ंगोपार्तमो जनः १ युज्ञैवा यज्ञवाहसो विप्रस्य वा मतीनाम् । मर्रतः शृणुता हर्वम् २ उत वा यस्य वाजिनो उनु विप्रमत्चत । स गन्ता गोमित व्रजे ३ ग्रस्य वीरस्य बहिषि सुतः सोमो दिविष्टिषु । उन्थं मदेश्च शस्यते ४ ग्रस्य श्रीष्टन्त्वा भुवो विश्वा यश्चर्षणीरिष । सूरं चित् सस्रुषीरिषः ५ पूर्वीभिहिं देदाशिम शरिद्धर्मरुतो व्यम् । ग्रवीभिश्चर्षणीनाम् ६ सुभगः स प्रयज्यवो मर्रतो ग्रस्तु मर्त्यः । यस्य प्रयौक्ति पर्षथ ७ शश्मानम्यं वा नरः स्वेदंस्य सत्यशवसः । विदा कामस्य वेनतः ६ यूयं तत् सत्यशवस ग्राविष्कर्त महित्वना । विध्यता विद्युता रर्नः ६ गूहंता गृह्यं तमो वि यति विश्वमित्रणीम् । ज्योतिष्कर्ता यदुश्मिसी १०

(५७) सप्ताशीतितमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । मरुतो देवताः ।

#### जगती छन्दः

प्रत्वेचसः प्रतेवसो विर्प्शिनो ऽनीनता स्रविथुरा सृजीिषणः । जुष्टतमासो नृतेमासो स्रिझिम व्यनि के चिदुस्रा ईव स्तृभिः १ उपहरेषु यदचिध्वं यृयि वर्य इव मरुतः केने चित् पृथा । श्लोतिन्त कोशा उपे वो रथेष्वा घृतमुं चता मधुंवर्णमचेते २ प्रैषामज्मेषु विथुरेवं रेजते भूमियमिषु यद्धं युञ्जते शुभे । ते क्रीळयो धुनयो भ्राजंदृष्टयः स्वयं महित्वं पेनयन्त धूतयः ३ स हि स्वसृत् पृषदश्चो युवां गृणो् उपा ईशानस्तविषीभिरावृतः । स्रिसं सत्य त्रृण्यावानेद्द्यो उस्या धियः प्रविताथा वृषां गृणः ४ पितः प्रवस्य जन्मेना वदामिस सोमस्य जिह्ना प्र जिंगाित चर्चसा । यदीमिन्द्रं शम्युक्वांण स्राश्वता दिन्नामानि यृज्ञियांनि दिधरे ५ श्रियसे कं भानुभिः सं मिमिचिरे ते रिश्मिस्त स्रुक्वंभिः सुखादयः । ते वाशीमन्त इष्मिणो स्रभीरवो विद्रे प्रियस्य मारुतस्य धार्मः ६

#### (५५) ऋष्टाशीतितमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । मरुतो देवताः । (१,६) प्रथमाषष्ठचोर्ऋचोः प्रस्तारपङ्किः (२-४) द्वितीयादितृचस्य त्रिष्टुप् (४) पञ्चम्याश्च विराडरूपा छन्दांसि

म्रा विद्युन्मिद्धर्मरुतः स्वकै रथेभिर्यात मृष्टिमिद्धरश्वेपर्णैः । म्रा वर्षिष्ठया न इषा वयो न पेप्तता सुमायाः १ तेऽरुणेभिर्वरमा पिशङ्गैः शभे कं यन्ति रथतूर्भिरश्वैः । रुक्मो न चित्रः स्विधितीवान् पृव्या रथेस्य जङ्घनन्त भूमे २ श्रिये कं वो म्रधि तृनूषु वाशी मेंधा वना न कृंणवन्त ऊर्ध्वा । युष्मभ्यं कं मेरुतः सुजाता स्तुविद्युम्नासौ धनयन्ते म्रद्रिम् ३ म्रहिन गृधाः पर्या व म्रागृ रिमां धिर्यं वार्कार्यां चे देवीम् । ब्रह्मं कृ्णवन्तो गोतमासो म्रुकै रूर्ध्वं नुनुद्र उत्स्विधं पिबेध्ये ४ पृतत् त्यन्न योजनमचेति सस्वर्ह् यन्मिरुतो गोतमो वः । पश्यन् हिर्रणयचक्रानयौदंष्ट्रान् विधावतो व्राहून् प्र एषा स्या वौ मरुतोऽनुभूत्री प्रति ष्टोभित वा्षतो न वाणी । म्रस्तौभयद् वृथासा मनु स्वधां गर्भस्त्योः ६

#### (८६) एकोननवतितमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-५,७) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तम्याश्च जगती (६) षष्ठचा विराट्स्थाना (५-१०) ऋष्टम्यादितृचस्य च त्रिष्टुप् छन्दांसि

त्रा नौ भुद्राः क्रतेवो यन्तु विश्वतो ऽदेब्धासो त्रपरीतास उद्भिदेः । देवा नो यथा सद्मिद् वृधे ग्रस् न्नप्रीयुवो रिच्वतारी दिवेदिवे १ देवानां भुद्रा सुमृतिर्ऋजूयतां देवानां रातिरभि नो निर्वर्तताम् । देवानां सुरूयमुपं सेदिमा वयं देवा नु ग्रायुः प्र तिरन्तु जीवसे २ तान् पूर्वया निविदौ हमहे वयं भगं मित्रमदितिं दर्चमुस्त्रिधम्। <u>अर्थमग</u>ं वर्रणं सोमम्श्विना सरस्वती नः सुभगा मर्यस्करत् ३ तन्नो वार्तो मयोभु वातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत् पिता द्यौः । तद् ग्रावांगः सोमुस्तो मयोभुव स्तदंश्विना शृग्तं धिष्णया युवम् ४ तमीशानं जर्गतस्तस्थुषस्पतिं धियंजिन्वमवसे हमहे वयम् । पूषा नो यथा वेदसामसेद् वृधे रिच्चता पायुरदेब्धः स्वस्तयै ४ स्वस्ति न् इन्द्रौ वृद्धश्रेवाः स्वस्ति नेः पूषा विश्ववैदाः । स्वस्ति नुस्ताच्यों ग्रारिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहुस्पतिर्दधात् ६ पृषदश्चा मुरुतः पृश्निमातरः शुभुंयावनो विदर्थेषु जग्मयः। अप्रिजिह्ना मनेवः सूरचित्तसो विश्वे नो देवा अवसा गमिबिह ७ भद्रं कर्गेभिः शृग्याम देवा भुद्रं पेश्येमाु सभिर्यजत्राः । स्थिरेरङ्गैःस्तुष्टवांसस्तनूभि व्यशिम देवहितं यदायुः ५ शतमिन्नु शरदो स्रन्ति देवा यत्री नश्चक्रा जरसं तुनूनीम् । पुत्रासो यत्रे पितरो भवेन्ति मा नौ मुध्या रीरिष्तायुर्गन्तौः ६ \_ स्रदितिद्यौरदितिरन्तरि<u>च</u> मदितिर्माता स पिता स पुत्रः । विश्वे देवा ग्रदितिः पञ्च जना ग्रदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् १०

(६०) नवतितमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-८) प्रथमाद्यष्टर्चां गायत्री (६) नवम्याश्चानुष्टुप् छन्दसी ऋगुजुनीती नो वर्रुणो मित्रो नेयतु विद्वान् । ऋर्युमा देवैः सजोषाः १ ते हि वस्वो वस्वाना स्ते अप्रम्रा महोभिः । ब्रुता रचन्ते विश्वाही २ ते असमभ्यं शर्म यंस न्नमृता मर्त्येभ्यः । बार्धमाना अप द्विष्ठः ३ वि नेः पृथः सृवितायं चियन्त्वन्द्रौ मुरुतः । पूषा भगो वन्द्यांसः ४ उत नो धियो गोत्र्यंग्राः पूषन् विष्णुवेवयावः । कर्ता नः स्वस्तिमतः ४ मधु वातां त्रृतायते मधुं चरन्ति सिन्धंवः । माध्वीनः सन्त्वोषंधीः ६ मधु नक्तमुतोषस्रो मधुमृत् पार्थिवं रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता ७ मधुमान्नो वनस्पति मधुमा अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावौ भवन्तु नः ५ शं नौ म्वः शं वर्रणः शं नौ भवत्वर्यमा । शं न इन्द्रो बृह्स्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ६

#### (६१) एकनवतितमं सूक्तम्

(१-२३) त्रयोविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम त्रृषिः । सोमो देवता । (१-४, १८-२३) प्रथमादिचतुर्त्राचामष्टादश्यादिषरणाञ्च त्रिष्टुप् (५-१६) पञ्चम्यादिद्वादशानां गायत्री (१७) सप्तदश्याश्चोष्णिक् छन्दांसि

त्वं सौम् प्र चिकितो मनीषा त्वं रजिष्टुमन् नेषि पन्थीम् । तव प्रणीती पितरौ न इन्दो देवेषु रत्नेमभजन्त धीराः १ त्वं सौम् क्रतुंभिः सुक्रतुंभू स्त्वं दत्तैः स्दत्तौ विश्ववेदाः । त्वं वृषां वृष्तवेभिमहित्वा द्युम्नेभिद्युम्चमवो नृचर्नाः २ राज्ञो नु ते वर्रुगस्य वृतानि बृहद् गेभीरं तर्व सोम् धार्म । श्चिष्ट्रमेसि प्रियो न मित्रो दुनाय्यो त्रर्यमेवासि सोम ३ या ते धामीनि दिवि या पृथिव्यां या पर्वतेष्वोषेधीष्वप्स् । तेभिर्नो विश्वैः सुमना ग्रहेळन् राजन्त्सोम् प्रति हुव्या गृभाय ४ त्वं सौमासि सत्पिति स्त्वं राजोत वृत्रहा । त्वं भुद्रो ग्रसि क्रतुः ४ त्वं चे सोम नो वशौ जीवातुं न मेरामहे । प्रियस्तौत्रो वनुस्पतिः ६ त्वं सौम मुहे भगुं त्वं यूने त्रातायते। दर्चं दधासि जीवसे ७ त्वं नेः सोम विश्वतो रत्तां राजन्नघायुतः । न रिष्येत् त्वार्वतः सर्वा ५ सोम यास्ते मयोभुवे ऊतयः सन्ति दाशुषे । ताभिनीं ऽविता भेव ६ इमं युज्ञमिदं वचौ जुजुषाण उपागीह । सोम त्वं नौ वृधे भीव १० \_ सोम गीर्भिष्ट्रा वयं वर्धयामो वचोविदः । सुमृळीको न स्रा विश ११ ग्यस्फानौ स्रमीवृहा वसुवित् पुष्टिवर्धनः । सुमित्रः सौम नो भव १२ सोमं रारन्धि नौ हृदि गावो न यवंसेष्वा । मर्य इव स्व स्रोक्ये १३ यः सौम सर्व्ये तर्व रारगीद् देव मर्त्यः । तं दर्चः सचते कविः १४ उरुष्या गौ स्रभिशस्तेः सोम् नि पाह्यंहैसः । सखी सुशेव एधि नः १४ त्रा प्यायस्व समेत् ते विश्वतः सोम् वृष्णयम् । भवा वार्जस्य संगुथे १६ त्र्या प्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेभिरंशुभिः। भवां नः सुश्रवंस्तम्ः सखां वृधे १७ सं ते पर्यासि सम् यन्तु वाजाः सं वृष्णयन्यभिमातिषाहः । ग्राप्यायमानो ग्रमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि धिष्व १८ या ते धार्मानि हुविषा यर्जन्ति ता ते विश्वी परिभूरेस्त् युज्ञम् । गुयस्फानीः प्रतरेणः सुवीरो ऽवीरहा प्र चेरा सोमु दुर्यान् १६ सोमौ धेनुं सोमो अर्वेन्तमाशं सोमौ वीरं केर्म्गर्यं ददाति । सादुन्यं विदुर्थ्यं सभेयं पितृश्रवं यो दर्दाशदस्मै २० त्रुषहिळं युत्सु पृतेनासु पप्तिं स्वर्षामप्सां वृजनेस्य गोपाम् । भुरेषुजां सुचितिं सुश्रवसं जर्यन्तं त्वामनुं मदेम सोम २१ त्विमुमा स्रोषंधीः सोमु विश्वा स्त्वमुपो स्रजनयस्त्वं गाः। त्वमा ततन्थोर्वर्नतरिचं त्वं ज्योतिषा वि तमी ववर्थ २२ देवेन नो मनसा देव सोम रायो भागं सहसावन्नभि युध्य। मा त्वा तेनदीशिषे वीर्यस्यो भयेभ्यः प्र चिकित्सा गविष्टौ २३

### (६२) द्विनवतितमं सूक्तम्

(१-१८) स्रष्टादशर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगणो गोतम स्रृषिः । (१-१४) प्रथमादिपञ्चदशर्चामुषाः (१३-१८) षोडश्यादितृचस्य चाश्विनौ देवताः । (१-४) प्रथमादिचतुर्स्रृचां जगती (४-१२) पञ्चम्याद्यष्टानां त्रिष्टुप् (१३-१८) त्रयोदश्यादिषराणाञ्चोष्णिक छन्दांसि

एता उत्या उषसं केतुमंक्रत पूर्वे अर्धे रजेसो भानुमंञ्जते। निष्कृरवाना ग्रायुंधानीव धृष्णवः प्रति गावोऽरुषीर्यन्ति मातरः १ उदंपप्तन्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो ग्ररुषीर्गा ग्रयुचत। ग्रक्रेन्नुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भानुमरुषीरशिश्रयः २ ग्रचिन्त नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजेनेना पंरावर्तः। इष् वहन्तीः सुकृते सुदानेवे विश्वेदह यजेमानाय सुन्वते ३

म्रि<u>धि पेशांसि वपते नृतूरिवा पौर्णुते</u> वर्च उस्रेव् बर्जहम् । ज्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृर्वती गावो न वृजं व्युर्षा स्रावितमेः ४ प्रत्यर्ची रुशेदस्या ग्रदर्शि वि तिष्ठते बार्धते कृष्णमभ्वेम् । स्वरं न पेशौ विदर्थेष्वञ्जञ् चित्रं दिवो दुहिता भानुमेश्रेत् ४ त्र्यतीरिष्म तमसस्पारम्स्यो षा उच्छन्ती व्युनी कृशोति। श्रिये छन्दो न स्मयते विभाती सुप्रतीका सौमनुसायाजीगः ६ भास्वेती नेुत्री सूनृतोनां दिवः स्तेवे दुहिता गोर्तमेभिः । प्रजावतो नृवतो अर्थब्ध्या नुषो गोत्रीगाँ उप मासि वाजीन् ७ उषुस्तमेश्यां युशसं सुवीरं दासप्रवर्गं रियमश्रेबुध्यम् । सुदंसीसा श्रवसा या विभासि वार्जप्रसूता सुभगे बृहन्तीम् ५ विश्वानि देवी भ्वनाभिचद्यां प्रतीची चर्चुरुर्विया वि भाति। विश्वं जीवं चरसे बोधयन्ती विश्वस्य वार्चमविदन्मनायोः ६ प्नेःपुनुर्जायेमाना प्राणी समानं वर्णमुभि शुम्भेमाना । श्वघ्नीवं कृतुर्विजं ग्रामिनाना मर्तस्य देवी जरयन्त्यायुंः १० व्यूगर्वती दिवो ग्रन्तौं ग्रबो ध्यप स्वसारं सनुतर्युयोति । प्रमिन्ती मेनुष्यां युगानि योषां जारस्य चर्नसा वि भाति ११ पुशून चित्रा सुभगो प्रथाना सिन्धुर्न चोदं उर्विया व्यंश्वेत्। म्रमिनती दैव्योनि बृतानि सूर्यस्य चेति रश्मिभिर्दृशाना १२ उषस्तञ्चित्रमा भे<u>रा</u>स्मभ्यं वाजिनीवति । येने तोकं च तनेयं च धामेहे १३ उषौ ग्रद्येह गौम त्यश्चीवति विभावरि। रेवदस्मे व्युच्छ सुनृतावति १४ युद्भवा हि वीजिनीव त्यश्वीं ऋद्यारुणाँ उषः । \_ ग्रथा नो विश्वा सौर्भगान्या वेह १५ त्र्यर्श्विना वर्तिरस्मदा गोमेद् दस्त्रा हिरंगयवत् । त्रवांग्रथं समनसा नि येच्छतम् १६ यावित्था श्लोकमा दिवो ज्योतिर्जनीय चक्रथुः। त्रा न ऊर्जं वहतमिश्वना युवम् १७ एह देवा मैयोभुवा दुस्रा हिर्रायवर्तनी। उषुर्बुधौ वहन्तु सोमीपीतये १८

#### (६३) त्रिनवतितमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्य राहूगगो गोतम त्रृषिः । त्र्रग्नीषोमौ देवते । (१-३) प्रथमादितृचस्यानुष्टुप् (४-७, १२) चतुर्थ्यादिचतसृगां द्वादश्याश्च त्रिष्टुप् ५ स्रष्टम्या जगती त्रिष्टुब् वा (६-११) नवम्यादितृचस्य च गायत्री छन्दांसि त्र्यमीषोमाविमं सु में शृगुतं वृषिगा हर्वम्। प्रति सूक्तानि हर्यतं भवतं दाशुषे मर्यः १ त्रुग्नीषोमा यो त्रुद्य वो मिदं वर्चः सपर्यति । तस्मै धत्तं सुवीर्युं गवां पोषुं स्वश्चर्यम् २ त्रग्रीषोमा य त्राह<u>ुतिं</u> यो वां दाशा<u>द</u>िवष्कृतिम्। स प्रजयां सुवीर्यं विश्वमायुर्व्यश्नवत् ३ त्र्यमीषोमा चे<u>ति</u> त<u>द्</u>यीर्यं वां यदम्ष्णीतमवसं पृणिं गाः । ग्रवातिरतं बृस्यस्य शेषो ऽविन्दतं ज्योतिरेकं बहुभ्यः ४ युवमेतानि दिवि रौचना न्यग्निश्च सोम् सक्रेत् ग्रधत्तम्। \_ युवं सिन्धूँरभिशस्तेरवृद्या दग्नीषोमावमुंञ्चतं गृभीतान् ४ \_ ग्र्यान्यं <u>दि</u>वो मोतुरिश्चो जभारा मेथ्नादुन्यं परि श<u>्ये</u>नो ग्रद्रैः । म्रग्नीषोमा ब्रह्मणा वावृधानो रं युज्ञायं चक्रथुर लोकम् ६ ग्रग्नीषोमा हुविषुः प्रस्थितस्य वीतं हर्यतं वृषगा जुषेथीम् । सुशर्माणा स्ववंसा हि भूत मथी धत्तं यजीमानाय शं योः ७ यो ऋग्रीषोमा हुविषा सपुर्याद् देवुद्रीचा मनेसा यो घृतेने । तस्य वृतं रेचतं पातमंहीसो विशे जनीय महि शर्म यच्छतम् ५ त्र्यग्रीषोमा सर्वेदसा सर्हती वनतं गिर्रः । सं देव्त्रा बेभूवथुः ६ अभीषोमावनेन वां यो वां घृतेन दाशित । तस्मै दीदयतं बृहत् १० त्र्यमीषोमा<u>वि</u>मानि नो युवं हुव्या जुंजोषतम् । त्र्या या<u>त</u>मुपं नः सर्चा ११ त्र्यग्रीषोमा पिपृतमर्वतो <u>न</u> त्रा प्यायन्तामुस्त्रिया हव्यसूर्दः । <u> ग्र</u>स्मे बर्लानि मुघर्वत्सु धत्तं कृगुतं नौ ग्रध<u>्व</u>रं श<u>्रुष्टि</u>मन्तेम् १२ पञ्चदशोऽनुवाकः १४ स्०६४-१०४

> (६४) चतुर्नविततमं सूक्तम् (१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । (१-१६)

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

VEDIC LITERATURE COLLECTION

प्रथमादिषोडशर्चामग्रिर्जातवेदाः, तत्रापि (८) त्रष्टम्याः पादत्रयस्य देवाः (१६) षोडश्या उत्तरार्धस्य मित्रवरुणादितिसिन्धुपृथिवीद्यावो वा देवताः । (१-१४) प्रथमादिचतुर्दशर्चां जगती (१५-१६) पञ्चदशीषोडश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी इमं स्तोममहीते जातवैदसे रथिमिव सं मीहेमा मनीषयी। भद्रा हि नः प्रमेतिरस्य संस द्यग्ने सरूये मा रिषामा वयं तर्व १ यस्मै त्वमायजेसे स सोध त्यनुर्वा चैति दर्धते स्वीर्यम् । स तूताव नैनेमश्नोत्यंहुति रग्ने सुख्ये मा रिषामा वयं तव २ शकेमं त्वा समिधं साधया धिया स्त्वे देवा हुविरंदुन्त्याहुंतम्। त्वमीदित्याँ त्रा वेह तान् ह्युर्श्म स्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तर्व ३ भरमि्ध्मं कृरावामा हुवींषि ते चितर्यन्तः पर्वरापर्वरा व्यम् । जीवातेवे प्रतरं सांधया धियो ऽग्ने सुरूये मा रिषामा वयं तर्व ४ विशां गोपा ग्रेस्य चरन्ति जन्तवी द्विपञ्च यदुत चतुष्पदुक्तुभिः। चित्रः प्रकेत उषसौ महाँ ग्रास्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव । ४ त्वर्मध्वर्युरुत होतासि पूर्व्यः प्रशास्ता पोता जनुषा पुरोहितः । विश्वा विद्वाँ त्रात्विज्या धीर पुष्य स्यग्ने सरूये मा रिषामा वयं तर्व ६ यो विश्वतः सुप्रतीकः सदृङ्ङसि दूरे चित् सन्तळिदिवाति रोचसे। राज्याश्चिदन्धो स्रति देव पश्य स्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तर्व ७ पूर्वो देवा भवत् सुन्वतो रथो ऽस्माकं शंसौ ऋभ्यस्त् दूढर्यः । तदा जीनीतोत पृष्यता वचो ऽग्नै सरूये मा रिषामा वयं तर्व ५ वधेर्दुःशंसाँ ग्रपं दूढयो जिह दूरे वा ये ग्रन्ति वा के चिद्वित्रणः। त्रर्थो युज्ञार्य गृ<u>ग</u>्ते सुगं कृ ध्यग्ने सुरुये मा रिषामा वयं तर्व ६ यदयुंक्था ग्ररुषा रोहिता रथे वार्तजूता वृष्भस्येव ते रर्वः । त्र्यादिन्वसि वृनिनो धूमकेतुना ऽग्ने <u>स</u>रूये मा रिषामा व्यं तर्व १० ग्रर्ध स्वनाद्त बिभ्युः पत्तिरागे द्रप्सा यत् ते यवसादो व्यस्थिरन्। सुगं तत् ते तावकेभ्यो रथेभ्यो ऽग्ने सरूये मा रिषामा वयं तर्व ११ \_ ग्रयं मित्रस्य वर्रगस्य धार्यसे ऽवयातां मुरुतां हेळो ग्रद्भंतः । मृळा सु नो भूत्वेषां मनुः पुन रग्ने सुरूये मा रिषामा वयं तर्व १२ र्देवो देवानमिसि मित्रो ऋदूतो वसुर्वसूनामसि चार्रुरध्वरे । शर्मन्त्स्याम् तर्वं सप्रथेस्तमे ऽग्ने संख्ये मा रिषामा वयं तर्व १३ तत् तै भद्रं यत्सिमद्भः स्वे दमे सोमहितो जरसे मृळयत्तमः।

दर्धासि रतं द्रविणं च दाशुषे ऽग्ने सुरूये मा रिषामा वृयं तर्व १४ यस्मै त्वं सुद्रविणो दद्दिशो ऽनागास्त्वमेदिते सुर्वताता । यं भुद्रेण शर्वसा चोदयासि प्रजावता राधसा ते स्याम १४ स त्वमेग्ने सौभगत्वस्य विद्वा नस्माक्मायुः प्र तिरेह देव । तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः १६ सप्तमोऽध्यायः ७ व०१-३२

(६५) पञ्चनविततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । ऋग्निरौषसोऽग्निर्वा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे ग्रन्यान्यां वत्समुपं धापयेते । हरिरन्यस्यां भवति स्वधावीञ् छुक्रो ग्रुन्यस्यौ ददृशे सुवर्चाः १ दशेमं त्वष्टेर्जनयन्त गर्भ मतेन्द्रासो युवतयो विभेत्रम् । तिग्मानीकं स्वयंशसं जनेषु विरोचमानं परि षीं नयन्ति २ त्रीणि जाना परि भूषन्त्यस्य समुद्र एकं दिव्येकंमुप्सु । पूर्वामनु प्र दिशं पार्थिवाना मृतून् प्रशासद् वि देधावनुष्ठ ३ क इमं वौ निरयमा चिकेत वृत्सो मातूर्जनयत स्वधार्भिः। बह्बीनां गर्भो ग्रपसीमुपस्थी न्महान् कविर्निश्चरित स्वधावीन् ४ त्र्याविष्ट्यो वर्धते चारुरास् जिह्यानीमूर्ध्वः स्वयंशा उपस्थे । उभे त्वष्टंबिभ्यतुर्जायंमानात् प्रतीची सिंहं प्रति जोषयेते ४ उभे भुद्रे जौषयेते न मेने गावो न वाश्रा उप तस्थ्रेवैः । स दर्जाणां दर्जपतिर्बभूवा अन्ति यं देजिणतो हुविर्भिः ६ उद् यंयमीति सवितेवं बाहू उभे सिचौ यतते भीम ऋञ्जन्। उच्छ्क्रमत्क्रमजते सिमस्मा न्नवां मातृभ्यो वसना जहाति ७ त्वेषं रूपं कृंग्तु उत्तरं यत् संपृञ्चानः सदेने गोभिरिद्धः । कविर्बुध्नं परि मर्मृज्यते धीः सा देवताता समितिर्बभूव ५ उरु ते जयः पर्येति बुध्नं विरोचेमानं महिषस्य धार्म । विश्वेभिरमे स्वयंशोमिरिद्धो ऽदंब्धेभिः पायुभिः पाह्यस्मान् ६ धन्वन्त्स्रोतः कृग्ते गातुमूमिं शक्रैरूमिंभिरभि नैचति चाम्। विश्वा सर्नानि जुठरेषु धत्ते उन्तर्नेवासु चरति प्रसूष् १०

एवा नौ स्रग्ने सिमिधा वृधानो रेवत् पविक श्रवंसे वि भीहि। तन्नी मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ११

#### (६६) षरागवतितमं सूक्तम्

स प्रत्नथा सहसा जायमानः सद्यः काव्यनि बळेधत्त विश्वो। म्रापेश्च मित्रं धिषणां च साधन् देवा म्रुग्निं धौरयन् द्रविणोदाम् १ स पूर्वया निविदों कुञ्यतायो रिमाः प्रजा ग्रजनयुन्मन्नेनाम्। विवस्वता चर्त्तसा द्यामुपर्श्च देवा ग्रग्निं धौरयन् द्रविगोदाम् २ तमीळत प्रथमं येज्ञसाधं विश ग्रारीराहुतमृञ्जसानम्। कुर्जः पुत्रं भेरतं सृप्रदोनुं देवा ऋग्निं धौरयन् द्रविशोदाम् ३ स मात्रिश्वा पुरुवारपृष्टि र्विदद् गातुं तनयाय स्वर्वित्। विशां गोपा जीनता रोदेस्यो र्देवा ग्रम्भि धौरयन् द्रविगोदाम् ४ नक्तोषासा वर्गमामेम्यनि धापयैते शिशमेकं समीची। द्यावाचामां रुक्मो ग्रन्तर्वि भाति देवा ग्रिग्निं धारयन् द्रविगोदाम् ४ रायो बुध्नः संगर्मनो वसूनां युज्ञस्य केतुर्मन्मसार्धनो वेः । <u> युमृतत्वं रत्त्रीमाणास एनं देवा युग्निं धीरयन् द्रविशो</u>दाम् ६ न् चे पुरा च सदेनं रयीगां जातस्ये च जायेमानस्य च जाम्। स्तर्श्च गोपां भवतिश्च भूरे र्देवा श्रुग्निं धौरयन् द्रविशोदाम् ७ <u>द्वविग्</u>योदा द्रविगसस्तुरस्यं द्रवि<u>ग</u>ोदाः सर्नरस<u>्य</u> प्र यंसत् । द्र<u>वि</u>णोदा वीरवेतीमिषं नो द्रविणोदा रसिते दीर्घमार्युः ५ एवा नौ ग्रग्ने समिधा वृधानो रेवत् पविक श्रवसे वि भीहि। \_ तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मर्दितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ६

## (६७) सप्तनविततमं सूक्तम्

(१-८) त्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । ऋग्निः शुचिरिम्नर्वा देवता । गायत्री छन्दः

ग्रपं नः शोशुंचद्घः मग्ने शुशुग्ध्या र्यिम् । ग्रपं नः शोशुंचद्घम् १ सु<u>चेत्रि</u>या सुंगातुया वसूया चे यजामहे । ग्रपं नः शोशुंचद्घम् २ प्र यद् भन्दिष्ठ एषां प्रास्माकांसश्च सूरयः । ऋषं नः शोश्चिद्धम् ३ प्र यत् ते ऋग्ने सूरयो जायेमिह् प्र ते व्यम् । ऋषं नः शोश्चिद्धम् ४ प्र यद्ग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः । ऋषं नः शोश्चिद्धम् ५ त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरिसं । ऋषं नः शोश्चिद्धम् ६ द्विषों नो विश्वतोमुखा ति नावेवं पारय । ऋषं नः शोश्चिद्धम् ७ स नः सिन्धुंमिव नावया ति पर्षा स्वस्तये । ऋषं नः शोश्चिद्धम् ५

#### (६८) ग्रष्टनविततमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स त्रृषिः । त्र्रिग्निवीश्वानरोऽग्निवीदेवता । त्रिष्टुप् छन्दः

वैश्वान् रस्यं सुमृतौ स्याम् राजा हि कं भुवनानामभिश्रीः।
इतो जातो विश्वमिदं वि चेष्टे वैश्वान् रो यंतते सूर्येण १
पृष्टो दिवि पृष्टो श्रिक्राः पृथिव्यां पृष्टो विश्वा श्रोषंधीरा विवेश।
वैश्वान् रः सहसा पृष्टो श्रिक्राः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम् २
वैश्वान् र तव तत् सत्यमं स्वस्मान् रायो मुघवानः सचन्ताम्।
तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्ताः मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ३

# (६६) नवनविततमं सूक्तम्

(१) एकर्चस्यास्य सूक्तस्य मारीचः कश्यप त्रृषिः । ग्रग्निर्जातवेदा ग्रग्निर्वा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

जातवैदसे सुनवाम् सोमे मरातीयतो नि देहाति वेदेः। स नेः पर्षदिते दुर्गाणि विश्वी नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः १

#### (१००) शततमं सूक्तम्

(१-१६) एकोनविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्य चार्षागिरा त्रृजाश्वाम्बरीष-सहदेव-भयमान-सुराधस त्रृषयः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः स यो वृषा वृष्णये<u>भिः समौका महो दिवः पृंथि</u>व्याश्चं सम्राट् । सतीनसत्त्वा ह<u>ञ्यो</u> भरेषु मुरुत्वान् नो भवृत्विन्द्रं <u>ऊ</u>ती १ यस्यानां<u>प्तः सूर्यस्येव</u> यामो भरेभरे वृत्रहा शुष्मो ग्रस्ति । वृषन्तमः सर्विभिः स्वेभिरेवै म्रुत्वान् नो भवृत्विन्द्रं ऊती २ दिवो न यस्य रेतसो दुर्घानाः पन्थासो यन्ति शवसापरीताः। तुरद्द्वेषाः सास्तिहः पौंस्येभि म्रित्वान् नो भवत्विन्द्रं ऊती ३ सो ग्रङ्गिरोभिरङ्गिरस्तमो भूद् वृषा वृषेभिः सर्विभिः सखा सन्। त्राग्मिभित्रांग्मी गात्भिज्येष्ठौ मरुत्वान् नो भवत्विन्द्रं ऊती ४ स स्नुभिनं रुद्रेभिर्त्राभ्वां नृषाह्यं सासुह्यां स्रामित्रान् । सर्नीळेभिः श्रवस्यानि तूर्वेन् मुरुत्वान् नो भवत्विन्द्रं ऊती ४ स मेन्युमीः समदेनस्य कर्ता ऽस्माकैभिर्नृभिः सूर्यं सनत्। श्रुस्मिन्नहुन्त्सत्पंतिः पुरुहूतो मुरुत्वान् नो भवत्विन्द्रं ऊती ६ तमृतयौ रणयञ्छूरसातौ तं चेमस्य चितयेः कृरवत् त्राम्। स विश्वस्य करुगस्येश एको मरुत्वान् नो भवत्विन्द्रं ऊती ७ तमेप्सन्त शर्वस उत्सवेषु नरो नरमर्वसे तं धर्नाय। सो ग्रन्धे चित् तमिस ज्योतिर्विदन् मुरुत्वीन् नो भवत्विन्द्रे ऊती ५ स सव्येन यमित बार्धतश्चित् स देचिगे संगृभीता कृतानि । स कीरिणां चित् सर्निता धर्नानि मुरुत्वान् नो भवृत्विन्द्रं ऊती ६ स ग्रामेभिः सर्निता स रथैभि विंदे विश्वाभिः कृष्टिभिर्न्वर्श्द्य। स पौंस्येभिरभिभूरशस्ती म्हत्वान् नो भवत्वन्द्रे ऊती १० स जामिभिर्यत् समजाति मीहळे ऽजामिभिर्वा पुरुहत एवैः । त्रपां तोकस्य तनियस्य जेषे मुरुत्वीन् नो भवत्विन्द्र ऊती ११ स वंजभृद् दंस्युहा भीम उग्रः सहस्रंचेताः शतनीथ ऋभ्वां। चम्रीषो न शर्वसा पार्श्वजन्यो मुरुत्वान् नो भवत्विन्द्रं ऊती १२ तस्य वर्जः क्रन्दित स्मत् स्वर्षा दिवो न त्वेषो रवथः शिमीवान् । तं सचन्ते सनयस्तं धर्नानि मरुत्वीन् नो भवत्विन्द्रे ऊती १३ यस्याजेस्त्रं शर्वसा मानेमुक्थं परिभुजद् रोदेसी विश्वतः सीम्। स परिषत् क्रत्ंभिर्मन्दसानो मुरुत्वीन् नो भवृत्विन्द्रं ऊती १४ न यस्य देवा देवता न मर्ता ग्रापेश्चन शर्वसो ग्रन्तमापुः। स प्ररिक्वा त्वर्त्तसा द्मो दिवर्श्व मरुत्वीन् नो भवत्विन्द्री ऊती १५ रोहिच्छ्यावा सुमदेशुर्ललामी र्घुन्ना राय ऋजाश्वस्य। वृषेरावन्तं बिभ्रती धूर्ष् रथं मुन्द्रा चिकेत् नाहुंषीषु विचु १६ एतत् त्यत् ते इन्द्र वृष्णे उक्थं वर्षागिरा ऋभि गृंगन्ति रार्धः । -ऋृजाश्वः प्रष्टिभिरम्बरीषेः सहदेवो भर्यमानः सुराधाः १७

दस्यूञ्छिम्यूँश्च पुरुहूत एवै ह्त्वा पृंश्विव्यां शर्वा नि बेर्हीत्। सन्त् चेत्रं सिर्विभिः श्विबचेभिः सन्त् सूर्यं सर्नद्पः सुवर्जः १८ विश्वाहेन्द्रो ग्रधिवक्ता नौ ग्र स्त्वपरिह्नताः सनुयाम् वार्जम्। तन्नौ मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः १६

## (१०१) एकोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कृत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-

७) प्रथमादिसप्तर्चां जगती (५-११) त्र्रष्टम्यादिचतसृणाञ्च त्रिष्टुप् छन्दसी प्र मुन्दिने पितुमदेर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरहेन्नुजिश्वना । त्र्यवस्यवो वृषेगं वर्जदित्तगं मरुत्वन्तं सरूयार्यं हवामहे १ यो व्यंसं जाहषारोनं मन्युना यः शम्बरं यो स्रहन् पिप्रमवतम् । इन्द्रो यः शुष्णीमुश्षं न्यावृंगाङ् मुरुत्वन्तं सरव्यायं हवामहे २ यस्य द्यावीपृथिवी पौंस्य मृहद् यस्य वृते वरुणो यस्य सूर्यः । यस्येन्द्रस्य सिन्धेवः सश्चीत वृतं मुरुत्वेन्तं सुख्याये हवामहे ३ यो स्रश्चीनां यो गवां गोपितिर्वृशी य स्रीरितः कर्मीशिकर्मशि स्थिरः। वीळोश्चिदिन्द्रो यो ग्रस्निवतो वधो मुरुत्वेन्तं सरूयाये हवामहे ४ यो विश्वस्य जर्गतः प्रागतस्पति यों ब्रह्मगे प्रथमो गा स्रविन्दत्। इन्द्रो यो दस्यूँरधराँ स्रवातिरन् मरुत्वन्तं सर्व्यायं हवामहे ४ यः शूरेभिर्हव्यो यश्च भीरुभि यों धाविद्धिर्ह्यते यश्च जिग्युभिः। इन्द्रं यं विश्वा भुवनाभि संदध् र्मरुत्वन्तं सर्व्यायं हवामहे ६ रुद्रागमिति प्रदिशां विचच्गां रुद्रेभियोंषां तन्ते पृथ् जयः। इन्द्रं मनीषा अभ्येर्चिति श्रुतं मुरुत्वेन्तं सुख्यायं हवामहे ७ यद् वा मरुत्वः परमे संधस्थे यद् वावमे वृजने मादयसि । त्र्यत त्र्या याद्यध्वरं नो त्र्यच्छा त्वाया हुविर्श्वकृमा सत्यराधः ५ त्वायेन्द्र सोमं सुष्मा सुदत्त त्वाया हुविश्चेकृमा ब्रह्मवाहः। ग्रधा नियुत्वः सर्गणो मरुद्धि रस्मिन् यज्ञे बर्हिषि मादयस्व ६ मादयस्व हरिभिर्ये तं इन्द्र विष्यस्व शिप्रे विस्जस्व धेनै। त्र्या त्वां सुशिप्र हरेयो वहन्त्र शन् हुव्यानि प्रति नो जुषस्व १० मुरुतस्तीत्रस्य वृजनस्य गोपा व्यमिन्द्रेग सनुयाम् वाजेम् । तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ११

#### (१०२) द्रचुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-१०) प्रथमादिदशर्चां जगती (११) एकादश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी इमां ते धियुं प्र भरे मुहो मुही मुस्य स्तोत्रे धिषणा यत् तं स्रानुजे। तम्त्सवे च प्रसवे च सासिह मिन्द्रं देवासः शवसामद्वन् १ ग्रुस्य श्रवी नुद्येः सप्त बिभृति द्यावाचामां पृथिवी देशतं वर्षः । श्रुस्मे सूर्याचन्द्रमसाभिचचे श्रुद्धे किमन्द्र चरतो वितर्तुरम् २ तं स्मा रथं मघवन् प्रावं सातये जैत्रं यं ते ग्रनुमदीम संगुमे। त्र्याजा ने इन्द्र मनेसा पुरुष्टत त्वायद्भ्यो मघव् ॐ में यच्छ नः ३ व्यं जियेम् त्वया युजा वृते मुस्माकुमंशुमुदेवा भरेभरे । ग्रुस्मभ्यंमिन्द्र वरिवः सुगं कृधि प्र शत्रूंणां मघवुन् वृष्णयां रुज ४ नाना हि त्वा हर्वमाना जनी इमे धर्नानां धर्तरवसा विपन्यवीः । त्रुस्माकं स्मा रथमा तिष्ठ सातये जैत्रं हीन्द्र निर्भृतं मनुस्तवे ४ गोजितां बाह् ग्रमितक्रतुः सिमः कर्मन्कर्मञ्छतमूतिः खजंकरः । <u> ऋकल्प इन्द्रेः प्रतिमान</u>मोजसा था जना वि ह्रयन्ते सिषासर्वः ६ उत् ते शतान्मेघवृतुञ्च भूयेस उत् सहस्रोद् रिरिचे कृष्टिषु श्रवेः । ग्रमात्रं त्वां धिषर्णां तित्विषे मृ ह्यधां वृत्रार्णि जिघ्नसे पुरंदर ७ त्रिविष्टिधातुं प्रतिमानुमोर्जस स्तिस्रो भूमीर्नृपते त्रीर्णि रोचना । त्र्यतीदं विश्वं भुवनं वविचया शत्रुरिन्द्र जनुषां सनादंसि ५ त्वां देवेषु प्रथमं हेवामहे त्वं बेभूथ पृतेनास् सासहः । सेमं नेः कारुम्पम्नयुमुद्भिद् मिन्द्रेः कृशोत् प्रस्वे रथं पुरः ६ त्वं जिंगेथ न धर्ना रुरोधिथा भेष्वाजा मेघवन् मुहत्सुं च। त्वाम् ग्रमवेसे सं शिशीम स्यथी न इन्द्र हर्वनेषु चोदय १० विश्वाहेन्द्री ग्रधिवृक्ता नौ ग्रास्त्वपरिह्नताः सनुयाम् वाजेम् । तन्नी मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ११

(१०३) त्रयुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-८) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

तत् ते इन्द्रियं पेरमं पेराचै रधीरयन्त क्वयः पुरेदेम् । चमेदमन्यद् दिव्यर्शन्यदेस्य समी पृच्यते सम्नेव केतुः १ स धौरयत् पृथिवीं पुप्रथेच्च वजेग हुत्वा निरपः संसर्ज । ग्रहन्नहिमभिनद्रौहिणं व्यहुन् व्यंसं मुघवा शचीभिः २ स जातूर्भर्मा श्रद्दधीन स्रोजः पुरी विभिन्दन्नचरद् वि दासीः। विद्वान् विजिन् दस्यवे हेतिमुस्या ऽऽर्यं सही वर्धया द्युम्नमिन्द्र ३ तद्चुषे मानुषेमा युगानि कीर्तेन्यं मुघवा नाम बिभ्रत्। <u>उपप्र</u>यन् देस्युहत्याय वृज्जी यद्धे सूनुः श्रव<u>ेसे</u> नामं दुधे ४ तदेस्येदं पेश्यता भूरि पृष्टं श्रदिन्द्रस्य धत्तन वीर्याय। स गा ग्रंविन्दत् सो ग्रंविन्ददश्चान् त्स ग्रोषंधीः सो ग्रुपः स वर्नानि ५ भूरिकर्मगे वृष्भाय वृष्णे सत्यशिष्माय सुनवाम् सोमेम्। य ग्रादृत्या परिपुन्थीव शूरो ऽयज्वनो विभजन्नेति वेदः ६ तदिन्द्र प्रेवं वीर्यं चकर्थ यत् ससन्तं वज्रेणाबौधयोऽहिम् । म्रन् त्वा पत्नीर्हिष्तं वर्यश्च विश्वे देवासी म्रमद्वन् त्वा ७ शुष्णुं पिप्रुं कुर्यवं वृत्रमिन्द्र युदावधीविं पुरः शम्बरस्य। तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ५

# (१०४) चतुरुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि तमा नि षीद स्वानो नार्वा । विमुच्या वयोऽवृसायाश्चीन् दोषा वस्तोर्वहीयसः प्रिपत्वे १ स्रो त्ये नर इन्द्रेमूतये गुर्नू चित् तान् त्सुद्यो अध्वेनो जगम्यात् । देवासौ मृन्युं दासस्य श्चम्नृन् ते नृ स्रा वेचन् त्सुविताय वर्णम् २ स्रव त्मना भरते केतेवेदा स्रव त्मना भरते फेनेमुदन् । चीरेण स्नातः कुर्यवस्य योषे हृते ते स्योतां प्रवृणे शिफायाः ३ युयोप् नाभिरुपरस्यायोः प्र पूर्वाभिस्तरते राष्ट्रि शूर्यः । स्रुखसी कुलिशी वीरपेती पर्यो हिन्वाना उदिभिर्भरन्ते ४ प्रति यत् स्या नीथादेशि दस्यो रोको नाच्छा सदेनं जानृती गति । स्रधे स्मा नो मघवञ्चर्कृतादि न्मा नौ मृघेव निष्ण्रपी पर्य दाः प्र स त्वं नै इन्द्र सूर्ये सो स्रुपस्व नागास्त्व स्रा भेज जीवश्वंसे ।

मान्तंरां भुजमा रीरिषो नः श्रद्धितं ते महृत ईन्द्रियायं ६ ग्रधां मन्ये श्रत् ते ग्रस्मा ग्रधायि वृषां चोदस्व महृते धनाय। मा नो ग्रकृते पुरुहूत योना विन्द्र चुध्यंद्भ्यो वयं ग्रासुतिं दाः ७ मा नो वधीरिन्द्र मा परां दा मा नः प्रिया भोजनानि प्र मोषाः। ग्राया मा नो मघवञ्छक्र निर्भे न्मा नः पात्रां भेत् सहजानुषाणि प्र ग्रावांकेहि सोमंकामं त्वाह र्यं सुतस्तस्यं पिबा मदाय। उर्व्यचां जठर ग्रा वृषस्व पितेवं नः शृणुहि हूयमांनः ६

#### (१०५) पञ्चोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१६) एकोनविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्याप्तचस्त्रित ग्राङ्गिरसः कुत्सो वा त्रृषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-७, ६-१८) प्रथमादिसप्तर्चां नवम्यादिदशानाञ्च पङ्किः

(५) ग्रष्टम्या यवमध्या महाबृहती (१६) एकोनविंश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि चन्द्रमा ग्रप्स्वर्शन्तरा स्पूर्णो धावते दिवि । न वौ हिरएयनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मै श्रुस्य रौदसी १ <u> ऋर्थिमिद् वा उं ऋर्थिन</u> ऋा जाया युवते पर्तिम् । तुञ्जाते वृष्णयं पर्यः परिदाय रसं दुहे वित्तं में ग्रस्य रौदसी २ मो षु देवा ग्रदः स्वर्श रवे पादि दिवस्परि । मा सोम्यस्य शंभुवः शूने भूम करो चन वित्तं में ऋस्य रौदसी ३ युज्ञं पृच्छाम्यवुमं स तद् दूतो वि वीचिति । क्वे ऋतं पूर्व्यं गृतं कस्तद् बिभर्ति नूतेनो वित्तं मे ऋस्य रीदसी त्रमी ये देवा स्थर्न त्रिष्वा रोचने दिवः । कद् वे ऋतं कदनृतं क्वे प्रता व ऋाहित वित्तं मे ऋस्य रीदसी कद् वे ऋतस्ये धर्णसि कद् वर्रणस्य चर्चणम्। कर्दर्यम्णो महस्पथा ति क्रामेम दूढचौ वित्तं मे ग्रस्य रौदसी <u> य्रुहं सो ग्रेस्मि</u> यः पुरा सुते वदिमि कानि चित्। तं मा व्यन्त्याध्यो३ वृको न तृष्णजं मृगं वित्तं मे श्रस्य रीदसी ७ सं मा तपन्त्यभिर्तः सपत्नीरिव पर्शवः । मूषो न शिश्ना व्यदिन्ति माध्यः स्तोतारं ते शतक्रतो वित्तं में ग्रस्य रीदसी श्रमी ये सप्त रश्मय स्तत्रां में नाभिरातता ।

त्रितस्तद् वैदाप्तचः स जीमृत्वायं रेभित वित्तं में ऋस्य रौदसी ६ ग्रमी ये पञ्चोत्तरणो मध्ये तुस्थुर्मुहो दिवः । देवत्रा नु प्रवाच्यं सधीचीना नि ववितु वित्तं में श्रस्य रीदसी १० सुपुर्णा एत स्रासिते मध्ये स्रारोधने दिवः। ते सेधन्ति पृथो वृकं तरेन्तं युह्नतीरपो वित्तं में ग्रस्य रीदसी ११ नव्यं तदुक्थ्यं हितं देवासः सुप्रवाचनम् । त्रमतमेषिन्ति सिन्धेवः सत्यं तीतान् सूर्यो वित्तं मे ग्रस्य रीदसी १२ त्र<u>में</u> तव त्यदुक्थ्यं देवेष्वस्त्याप्यंम् । स नेः सत्तो मेनुष्वदा देवान् येचि विदुष्टरो वित्तं में ऋस्य रौदसी १३ सत्तो होता मनुष्वदा देवाँ ग्रच्छा विदुष्टरः । <u> ऋग्निर्ह</u>ञ्या सुषूदति देवो देवेषु मेधिरो <u>वि</u>त्तं में <u>ऋ</u>स्य रौदसी ब्रह्म कृणो<u>ति</u> वरुणो गातुविद्ं तमीमहे । व्यूर्णीति हदा मृतिं नव्यो जायतामृतं वित्तं मे ग्रस्य रौदसी १५ त्रुसौ यः पन्था त्रा<u>दि</u>त्यो <u>दि</u>वि प्रवार्च्य कृतः । न स देवा त्रातिक्रमे तं मेर्तासो न पेश्यथ वित्तं मे त्रुस्य रीदसी १६ त्रितः कूपेऽवंहितो देवान् हंवत ऊतये। तच्छुंश्राव बृहस्पतिः कृरावर्नहूरणादुरु वित्तं में ग्रस्य रीदसी त्रप्रशो मा सकृद् वृकः पथा यन्तं दुदर्श हि। उजिहीते निचाय्या तष्टेव पृष्ट्याम्यी वित्तं मे ग्रस्य रीदसी एनाङ्क्षेर्णं व्यमिन्द्रवन्तो ऽभि ष्यमि वृजने सर्ववीराः । \_ तन्नो <u>मि</u>त्रो वर्रुणो मामहन<u>्ता मदित</u>िः सिन्धुः पृ<u>थि</u>वी उत द्योः १६ षोडशोऽनुवाकः १६ सू० १०६-११५

### (१०६) षडत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गरसः कुत्स ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-६) प्रथमादिष्ट्चां जगती (७) सप्तम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी इन्द्रं मित्रं वर्रुणम् ग्रिमूतये मार्रुतं शर्धो ग्रदितिं हवामहे । रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो ग्रंहंसो निष्पिपर्तन १ त ग्रादित्या ग्रा गता सर्वतातये भूत देवा वृत्रतूर्येषु शंभुवः । रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो ग्रंहंसो निष्पिपर्तन २

स्रवन्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे सृतावृधी।
रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो स्रंहंसो निष्पिपर्तन ३
नराशंसं वाजिनं वाजयंनिह चयद्वीरं पूषणं सुम्नैरीमहे।
रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो स्रंहंसो निष्पिपर्तन ४
बृहंस्पते सदमिन्नः सुगं कृधि शं योर्यत् ते मनुहिंतं तदीमहे।
रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो स्रंहंसो निष्पिपर्तन ४
इन्द्रं कुत्सो वृत्रहणं शचीपितं काटे निब्बाहळ सृषिरह्नदूतये।
रथं न दुर्गाद् वसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो स्रंहंसो निष्पिपर्तन ६
देवैनो देव्यदितिर्नि पति देवस्त्राता त्रीयतामप्रयुच्छन्।
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ७

## (१०७) सप्तोत्तरशततमं सूक्तम् (१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

युज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्न मादित्यासो भवता मृळ्यन्तेः । ग्रा वो ऽर्वाची सुमृतिर्ववृत्या दंहोश्चिद्या वरिवोवित्तरासंत् १ उपं नो देवा ग्रवसा गम् न्त्विङ्गरसां सामिभः स्तूयमीनाः । इन्द्रं इन्द्रियेर्म्रुतो मुरुद्धि रादित्येर्नो ग्रदितिः शर्मे यंसत् २ तम्न इन्द्रस्तद् वर्रुग्स्तद्ग्रि स्तदेर्यमा तत् सिव्वता चनौ धात् । तम्नी मित्रो वर्रुगो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ३

# (१०८) त्रष्टोत्तरशततमं सूक्तम् (१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स त्रृषिः । इन्द्राग्नी देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

य ईन्द्राग्नी चित्रतेमो रथी वा मृभि विश्वीनि भुवनानि चष्टे । तेना यति सरथे तस्थिवांसा था सोमस्य पिबतं सुतस्ये १ यावेदिदं भुवेनं विश्वम स्त्युंरुव्यची विश्वमतो गभीरम् । तावीं श्रयं पातेवे सोमी श्र स्त्वरीमन्द्राग्नी मनेसे युवभ्यीम् २ चक्राथे हि सध्यचर्रङ्गामे भुद्रं संधीचीना वृत्रहणा उत स्थः । ताविन्द्राग्नी सध्यच्या निषद्या वृष्णः सोमस्य वृष्णा वृषेथाम् ३ समिद्धेष्वग्रिष्वानजाना यतस्रुचा बृहिंर तिस्तिराणा। तीवैः सोमैः परिषिक्तेभिरर्वा गेन्द्रीग्नी सौमनुसाय यातम् ४ यानीन्द्राग्नी चक्रथुंर्वीयांिश यानि रूपारयुत वृष्णयानि । या वां प्रतानि सुख्या शिवानि तेभिः सोमस्य पिबतं सुतस्य ५ यदब्रवं प्रथमं वां वृ<u>गानो</u>ई ऽयं सोमो ग्रस्रैर्नो <u>वि</u>हर्वः । तां सत्यां श्रद्धामुभ्या हि यात मथा सोमस्य पिबतं स्तस्यं ६ यदिन्द्रामी मर्दथः स्वे दुरोेगे यद् ब्रह्मिण राजीन वा यजत्रा। त्रुतः परि वृषणावा हि यात मथा सोमेस्य पिबतं सुतस्य ७ यदिन्द्रामी यदुंषु तुर्वशेषु यद् दुह्युष्वनुंषु पूरुषु स्थः। त्रुतः परि वृषगावा हि यात मथा सोमस्य पिबतं स्तस्य ५ यदिन्द्राग्नी ग्रवमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्याम्त स्थः । त्र्रतः परि वृषगावा हि यात मथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ६ यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्यामवमस्यामृत स्थः । त्र्रतः परि वृषगावा हि यात मथा सोमस्य पिबतं सुतस्य १० यदिन्द्राग्नी दिवि ष्ठो यत् पृंथिव्यां यत् पर्वतेष्वोषेधीष्वप्सु । त्रुतः परि वृषणावा हि यात मथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ११ यदिन्द्राग्नी उदिता सूर्यस्य मध्ये दिवः स्वधया माद्येथे। त्रुतः परि वृषंगावा हि यात मथा सोमस्य पिबतं सुतस्य १२ एवेन्द्रांग्री पपिवांसां सुतस्य विश्वास्मभ्यं सं जैयतुं धनानि । 

(१०६) नवोत्तरशततमं सूक्तम् (१-८) ग्रष्टार्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स त्रृषिः । इन्द्राग्नी देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

वि ह्यरुयं मनसा वस्यं इच्छ न्निन्द्रीग्नी ज्ञास उत वा सजातान्। नान्या युवत् प्रमेतिरस्ति मह्यं स वां धियं वाज्यन्तीमतत्तम् १ ग्रश्रंवं हि भूरिदावंत्तरा वां विजामातुरुत वां घा स्यालात्। ग्रथा सोमस्य प्रयंती युवभ्या मिन्द्रीग्नी स्तोमं जनयामि नव्यंम् २ मा च्छेदा रश्मीरिति नाधंमानाः पितृचफढ्णां शक्तीरंनुयच्छंमानाः। इन्द्राग्निभ्यां कं वृषंगो मदन्ति ता ह्यद्री धिषणाया उपस्थे ३ युवाभ्यां देवी धिषणा मदाये न्द्रांग्री सोमंमुशती स्नेनोति।
तार्विश्वना भद्रहस्ता सुपाणी ग्रा धावतं मध्नेना पृङक्तम्प्सु ४
युवामिन्द्राग्री वस्नेनो विभागे त्वस्तेमा शुश्रव वृत्रहत्ये।
तावासद्यां बहिषि युत्रे ग्रस्मिन् प्र चेषणी मादयेथां सुतस्ये ४
प्र चेष्णिभ्यः पृतनाहवेषु प्र पृंथिव्या रिरिचाथे दिवश्च।
प्र सिन्धुभ्यः प्र गिरिभ्यो महित्वा प्रेन्द्रांग्री विश्वा भुवनात्यन्या ६
ग्रा भरतं शिच्नेतं वज्जबाहू ग्रस्माँ ईन्द्राग्री ग्रवतं शचीभिः।
इमे नु ते रश्मयः सूर्यस्य येभिः सिप्त्वं इंपतरो न ग्रासेन् ७
पुर्रद्रा शिच्नेतं वज्जहस्ता स्माँ ईन्द्राग्री ग्रवतं भरेषु।
तन्नो मित्रो वर्रणो मामहन्ता मिद्रितः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ६

## (११०) दशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । ऋभवो देवताः । (१-४, ६-८) प्रथमादिचतुर्ऋचां षष्ठचादितृचस्य च जगती (४, ६) पञ्चमीनवम्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

तृतं मे अपस्तदुं तायते पुनः स्वादिष्ठा धीतिरुचथाय शस्यते।
अयं समुद्र इह विश्वदैव्यः स्वाहांकृतस्य समुं तृप्णुत ऋभवः १
अग्रभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतृना पांकाः प्राञ्चो मम् के चिंदापयः।
सौधन्वनासश्चरितस्यं भूमना गंच्छत सिवतुर्दाशुषो गृहम् २
तत् सिवता वोऽमृतृत्वमासुव दगोह्यं यच्छृचफढ़्वयेन्त ऐतेन।
त्यं चिञ्चमुसमसुरस्य भन्नेण मेकुं सन्तमकृणुता चतुर्वयम् ३
विष्ट्री शमी तरिण्त्वेनं वाघतो मर्तासः सन्तौ अमृतृत्वमानशः।
सौधन्वना ऋभवः सूर्यचसः संवत्सरे सम्पृच्यन्त धीतिभिः ४
चेत्रीमव वि मंमुस्तेजनेन् एकं पात्रमृभवो जेहंमानम्।
उपस्तुता उपमं नाधमाना अमर्त्येषु अवं इच्छमानाः ५
आ मनीषामन्तरिचस्य नृभ्यः सूचेवं घृतं जुहवाम विद्यना।
त्रिण्त्वा ये पितुरस्य सिश्चर ऋभवो वाजमरुहन् दिवो रजः ६
ऋभुन् इन्द्रः शवंसा नवीया नृभुवांजैभिवंसुंभिवंसुंद्दिः।
युष्माकं देवा अवसाहनि प्रिये ऽभि तिष्ठेम पृत्सुतीरसुन्वताम् ७
निश्चमंण ऋभवो गामपिंशत् सं वृत्सेनासृजता मातरं पुनः।

सौधेन्वनासः स्वप्स्ययां न<u>रो</u> जिब्<u>वी</u> युवाना <u>पि</u>तरांकृणोतन **५** वाजेभिनों वाजेसातावविङ्यम् भुमाँ ईन्द्र <u>चि</u>त्रमादे<u>षिं</u> राधेः । तन्नो <u>मित्रो</u> वरुणो मामहन्ता मदि<u>तिः सिन्ध</u>ुः पृ<u>थि</u>वी <u>उ</u>त द्योः ६

## (१११) एकादशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषः । ऋभवो देवताः । (१-४) प्रथमादिचतुर्ऋ्चां जगती (५) पञ्चम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी तन्नन् रथं सुवृतं विद्यनापंस स्तन्नन् हरी इन्द्रवाहा वृषंगवस् । तन्नन् पितृभ्यांमृभवो युवृद् वय स्तन्नन् वृत्सायं मातरं सचाभुवंम् १ स्त्रा ने यृज्ञायं तन्नत ऋभुमद्रयः क्रत्वे दन्नाय सुप्रजावंतीमिषंम् । यथा न्नयाम् सर्ववीरया विशा तन्नः शर्धाय धासथा स्विन्द्रियम् २ स्त्रा तंनत सातिमस्मभ्यमृभवः सातिं रथाय सातिमवंते नरः । सातिं नो जेत्रीं सं महेत विश्वहां जामिमजामिं पृतेनास् सन्नाणिम् ३ ऋभुन्नण्यमिन्द्रमा ह्रव ऊतयं ऋभून् वाजान् मुख्तः सोमंपीतये । उभा मित्रावर्रणा नूनमृश्चिना ते नौ हिन्वन्तु सातये धिये जिषे ४ ऋभुभूर्त्रां सं शिशातु सातिं समर्यजिद्वाजौ ऋस्माँ स्रविष्टु । तन्नी मित्रो वर्रणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ५

### (११२) द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-२५) पञ्चविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । (१) प्रथमर्चः प्रथमपादस्य द्यावापृथिव्यौ द्वितीयपादस्याग्निरत्तरार्धस्य (२-२५) द्वितीयादिच- तुर्विंशतीनाञ्चाश्विनौ देवताः । (१-२३) प्रथमादित्रयोविंशतीनां जगती (२४-२५) चतुर्विंशीपञ्चविंश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

१ उत्तरार्धस्य ग्रिश्वनौ २-२५ ग्रिश्वनौ । जगती २४-२५ त्रिष्टुप् । ईळे द्यावापृथिवी पूर्विचित्तये ऽग्निं घुमें सुरुचं यामेन्निष्टये । याभिभेरे कारमंशाय जिन्वेथ स्ताभिक् षु ऊतिभिरिश्वना गंतम् १ युवोर्दानायं सुभरां ग्रस्श्चतो रथमा तस्थुर्वचसं न मन्तेवे । याभिधियोऽवेथः कर्मन्निष्टये ताभिक् षु ऊतिभिरिश्वना गंतम् २ युवं तासां दिव्यस्यं प्रशासने विशां चेयथो ग्रमृतंस्य मुज्मनां । याभिधेंनुम्स्वंर्रंइंपन्वंथो नरा ताभिक् षु ऊतिभिरिश्वना गंतम् ३

याभिः परिज्मा तनेयस्य मुज्मनी द्विमाता तूर्षु तुरिणिर्विभूषेति । याभिस्त्रिमन्तुरभेवद् विचच्चण स्ताभिर्ह षु ऊतिभिरश्विना गेतम् ४ याभी रेभं निवृतं सितमुद्भ्य उद् वन्देनुमैरेयतुं स्वर्दृशे। याभिः कर्वं प्र सिषासन्तमावतं ताभिरू षु कुतिभिरिश्वना गतम् ४ याभिरन्तकं जसमानुमारेगे भुज्यं याभिरव्यथिभिजिजिन्वर्थः । याभिः कुर्कन्ध्ं वृय्यं च जिन्वेथा स्ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गंतम् ६ याभिः शुचन्तिं धनुसां स्षुंसदं तृप्तं घुर्ममोम्यावन्तमत्रये। याभिः पृश्निगुं पुरुकुत्समावतां ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतम् ७ याभिः शचीभिर्वृषेगा परावृजं प्रान्धं श्रोगं चत्तेस एतेवे कृथः। याभिर्वर्तिकां ग्रसितामम् अतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम् ५ याभिः सिन्धुं मधुमन्तमस्रश्चतुं वसिष्ठुं याभिरजरावजिन्वतम् । याभिः कुर्त्से श्र्तर्यं नर्यमावतं ताभिक्ष षु ऊतिभिरश्विना गतम् ६ याभिर्विश्पला धनसामेथर्व्यं सहस्रमीह्ळ ऋाजावर्जिन्वतम्। याभिर्वशम्श्रयं प्रेणिमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम् १० याभिः सुदान् ग्रौशिजायं वृणिजै दीर्घश्रवसे मधु कोशो ग्रचरत्। कु चीर्वन्तं स्तोतारं याभिरावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम् ११ याभी रसां चोर्दसोद्गः पिपिन्वर्थु रनुश्चं याभी रथमार्वतं जिषे । याभिस्त्रिशोके उस्त्रयां उदार्जत ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम् १२ याभिः सूर्यं परियाथः परावति मन्धातारं चैत्रंपत्येष्वावंतम् । याभिर्विप्रं प्र भुरद्वाजमावंतुं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम् १३ याभिर्मुहामेतिथिग्वं केशोजुवं दिवौदासं शम्बरहत्य ग्रावंतम्। याभिः पूर्भिद्ये त्रसदेस्युमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गेतम् १४ याभिर्वम् विपिपानम्पस्तुतं कुलिं याभिर्वित्तर्जानिं दुवृस्यर्थः । याभिर्व्येश्वमृत पृथिमार्वतुं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गेतम् १५ याभिर्नरा शयवे याभिरत्रेये याभिः पुरा मनेवे गातुमीषर्थुः । याभिः शारीराजेतं स्यूमेरश्मये ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गेतम् १६ याभिः पठेवां जठरस्य मज्मना ग्निर्नादीदेच्चित इद्धो ग्रज्मन्ना। याभिः शर्यातमवंथो महाधने ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गंतम् १७ याभिरङ्गिरो मनेसा निरगयथो ऽग्रं गच्छीथो विवरे गोत्रीर्णसः । याभिर्मनुं शूरेमिषा समावेतुं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गेतम् १८

याभिः पत्नीर्विम्दायं न्यूहथु रा घं वा याभिरक्णीरिशं चतम् । याभिः सुदासं ऊहर्थुः सुदेव्यं ताभिक षु ऊतिभिरिश्वना गंतम् १६ याभिः शंताती भवंथो ददाशुषे भुज्यं याभिरवंथो याभिरिधंगुम् । ग्रोम्यावतीं सुभरीमृतस्तुमं ताभिक षु ऊतिभिरिश्वना गंतम् २० याभिः कृशानुमसने दुवस्यथौ जवे याभिर्यूनो ग्रवंन्तमावंतम् । मधुं प्रियं भरथो यत् सरङ्भ्य स्ताभिक षु ऊतिभिरिश्वना गंतम् २१ याभिर्रं गोषुयुधं नृषाह्ये चेत्रंस्य साता तनयस्य जिन्वंथः । याभी रथाँ ग्रवंथो याभिरवंत स्ताभिक षु ऊतिभिरिश्वना गंतम् २२ याभिः कृत्समार्जन्यं शंतक्रत् प्र तुर्वितिं प्र चं दुभीतिमार्वतम् । याभिध्वंसिन्तं पुरुषिन्तमावंतं ताभिक षु ऊतिभिरिश्वना गंतम् २२ ग्राभिध्वंसिन्तं पुरुषिन्तमावंतं ताभिक षु ऊतिभिरिश्वना गंतम् २३ ग्रप्रस्वतीमिश्वना वाचंमस्मे कृतं नौ दस्रा वृष्णा मनीषाम् । ग्रामुद्देवते से नि ह्रये वां वृधे चं नो भवतं वाजंसातौ २४ द्यभित्कुिमः परि पातम्समा नरिष्टेभिरिश्वना सौभगभिः । तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मिदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः २४ ग्रष्टमोऽध्यायः १६ व० १-२६

## (११३) त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-२०) विंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । (१, २-२०) प्रथमर्चः पूर्वार्धस्य द्वितीयाद्येकोनविंशतीनाञ्च उषाः (१) प्रथमाया उत्तरार्धस्य च रात्रिर्देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

इदं श्रेष्टं ज्योतिषां ज्योतिरागी च्चित्रः प्रकेतो स्रंजितष्ट विभ्वी । यथा प्रसूता सिवतुः सवार्यं एवा रात्र्युषसे योनिमारैक १ रुशंद्रत्सा रुशंती श्वेत्यागा दारेगु कृष्णा सर्दनान्यस्याः । समानबेन्धू स्रमृते स्रनूची द्यावा वर्णं चरत स्रामिनाने २ समानो स्रध्वा स्वस्त्रोरन्त स्तम्न्यान्या चरतो देविशिष्टे । न मेथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ३ भास्वती नेत्री सूनृताना मचेति चित्रा वि दुरो न स्रावः । प्राप्या जगद्वर्यु नो रायो स्रंख्य दुषा स्रंजीग्रभ्वनानि विश्वा ४ जिह्यश्ये चरितवे मुघो न्याभोगयं इष्टये राय उ त्वम् । दभ्रं पश्येद्भ्य उर्विया विचन्नं उषा स्रंजीग्रभ्वनानि विश्वा ४

च्रायं त्वं श्रवंसे त्वं महीया इष्ट्यं त्वमर्थमिव त्वमित्ये। विसंदृशा जीविताभिप्रचर्च उषा स्रजीगुर्भुवनानि विश्वा ६ एषा दिवो दुंहिता प्रत्यंदर्शि व्युच्छन्ती युव्तिः श्रक्रवासाः। विश्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व उषी ग्रुद्येह स्भागे व्युच्छ ७ परायतीनामन्वेति पार्थं ग्रायतीनां प्रथमा शर्श्वतीनाम् । व्युच्छन्ती जीवमुदीरये न्त्युषा मृतं कं चन बोधयेन्ती ५ उषो यद्ग्रिं समिधे चकर्थ वि यदावश्चनंसा सूर्यस्य। यन्मानुषान् युद्धयमाणाँ ऋजीग् स्तद् देवेषु चकृषे भुद्रमप्नः ६ कियात्या यत् समया भवति या व्यूष्यश्चि नूनं व्युच्छान्। त्रमु पूर्वाः कृपते वावशाना प्रदीध्याना जोषेम्न्याभिरेति १० ईयुष्टे ये पूर्वतरामपेश्यन् व्युच्छन्तीमुषसं मत्यसः । याव्यद् द्वेषा ऋतुपा ऋतुजाः सुम्रावरी सूनृता ईरयन्ती । सुमुङ्गलीर्बिभ्रती देववीति मिहाद्योषः श्रेष्ठतमा व्युच्छ १२ न्श्रीत् पुरोषा व्युवास देव्या थी स्रद्येदं व्यवि मुघोनी । त्र्रथो व्युच्छादुत्तराँ त्रमु द्यानुजरामृता चरति स्वधाभिः १३ व्यर्ञिभिर्दिव ग्रातस्वद्यो दर्प कृष्णां निर्णिजं देव्यावः । प्रबोधयंन्त्यरुगेभिरश्चे रोषा याति सुयुजा रथेन १४ म्रावहन्ती पोष्या वार्याणि चित्रं केतुं कृ<u>ण्ते</u> चेकिताना । ईयुषींगामुपमा शर्श्वतीनां विभातीनां प्रथमोषा व्यंश्वेत् १५ उदीर्ध्वं जीवो ग्रस्नुं ग्रागा दपु प्रागात् तमु ग्रा ज्योतिरेति । त्रारैक् पन्थां यातेवे सूर्याया गेन्म यत्रे प्रतिरन्त त्रायुः १६ स्यूमेना वाच उदियर्ति वहिः स्तर्वानो रेभ उषसौ विभातीः। ग्रद्या तर्दुच्छ गृगते मेघो न्यस्मे ग्रायुर्नि दिदीहि प्रजावत् १७ या गोमतीरुषसः सर्ववीरा व्युच्छन्ति दाश्षे मर्त्याय। वायोरिव सूनृतानामुदुर्के ता ऋश्वदा ऋशनवत् सोमुसुत्वी १८ माता देवानामदितेरनीकं युज्ञस्य केतुबृहती वि भीहि। प्रशस्तिकृद् ब्रह्मेंगे नो व्युर्च्छा नो जर्ने जनय विश्ववारे १६ यञ्चित्रमप्त्रं उषस्रो वहन्ती जानायं शशमानायं भुद्रम्। तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः २०

#### (११४) चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । रुद्रो देवता । (१-६) प्रथमादिनवर्चां जगती (१०-११) दशम्येकादश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

इमा रुद्रार्य तवसे कपर्दिने चयद्वीराय प्र भेरामहे मतीः। मुळा नौ रुद्रोत नो मर्यस्कृधि चयद्वीराय नर्मसा विधेम ते। \_ यच्छं च योश्च मनुराये जे पिता तर्दश्याम् तर्व रुद्र प्रशीतिष् २ ग्रुश्यामे ते सुमृतिं देवयुज्ययो चयद्वीरस्य तर्व रुद्र मीढ्वः । सुम्रायन्निद् विशौ ग्रस्माकमा चरा रिष्टवीरा जुहवाम ते हुविः ३ त्वेषं वयं रुद्रं येज्ञसाधं वङ्कं क्विमव<u>स</u>े नि ह्वयामहे । ग्रारे ग्रस्मद दैञ्यं हेळौ ग्रस्यत स्मृतिमिद् व्यम्स्या वृंगीमहे ४ दिवो वराहमरुषं कपर्दिनं त्वेषं रूपं नमसा नि ह्वयामहे। हस्ते बिभ्रंद् भेषजा वार्याणि शर्म वर्म च्छर्दिरस्मभ्यं यंसत् ४ इदं इंपत्रे मरुतामुच्यते वर्चः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वर्धनम् । -रास्वां च नो ग्रमृत मर्तुभोर्जनुं त्मनें तोकाय तनयाय मृळ ६ मा नौ मुहान्तेमुत मा नौ ऋर्भकं मा नु उच्चेन्तमुत मा नै उच्चितम्। मा नौ वधीः पितरं मोत मातरं मा नैः प्रियास्तन्वौ रुद्र रीरिषः ७ मा नेस्तोके तर्नये मा ने त्रायौ मा नो गोषु मा नो त्र्रश्वेषु रीरिषः। वीरान् मा नौ रुद्र भामितो वैधी हिविष्मन्तः सदुमित्त्वौ हवामहे ५ उपं ते स्तोमान् पशपा इवाकरं रास्वां पितर्मरुतां सुम्रम्समे । भुद्रा हि ते सुमुतिमें ळयत्तमा था वयमव इत् ते वृणीमहे ६ त्र्यारे ते गोघ्नमुत पूरुष्घं चर्यद्वीर सुम्रम्स्मे ते त्रस्तु । मृळा चं नो त्राधं च ब्रूहि देवा धां च नः शर्म यच्छ द्विबर्हाः १० \_ ग्रवीचाम् नमी ग्रस्मा ग्रवस्यवेः शृगोतुं नो हवं रुद्रो म्रत्वान् । तन्नो मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्योः ११

#### (११५) पञ्चदशोत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्याङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । सूर्यो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः चित्रं देवानामुदंगादनीकं चर्चुर्मित्रस्य वर्रुणस्याग्नेः ।

स्राण्णा द्यावीपृथिवी स्रुन्तरित्तं सूर्यं स्रात्मा जगेतस्तस्थुषंश्च १ सूर्यो देवीमुषसं रोचेमानां मर्यो न योषीम्भ्येति पृश्चात् । यत्रा नरी देवयन्ती युगानि वितन्वते प्रति भृद्रायं भृद्रम् २ भृद्रा स्रश्चां हृरितः सूर्यस्य चित्रा एतंग्वा स्रनुमाद्यांसः । नुम्स्यन्तौ दिव स्रा पृष्ठमंस्थुः परि द्यावीपृथिवी येन्ति सद्यः ३ तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्मंहित्वं मृध्या कर्तोविततं सं जेभार । यदेदयंक्त हृरितः स्रधस्था दाद्रात्री वासंस्तनुते सिमस्मै ४ तिम्पत्रस्य वर्रुणस्याभिचचे सूर्यो रुपं कृणुते द्योरुपस्थे । स्रुनन्तम्नयद् रुशंदस्य पाजः कृष्णम्नयद्भरितः सं भरिन्त ५ स्रायान्यद् रुशंदस्य पाजः कृष्णम्नयद्भरितः सं भरिन्त ५ स्राया देवा उदिता सूर्यस्य निरंहंसः पिपृता निर्वद्यात् । तत्रौ मित्रो वर्रुणो मामहन्ता मदितः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ६ सप्तदशोऽनुवाकः १७ सू० ११६-१२०

(११६) षोडशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-२५) पञ्चविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कचीवान् ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । त्रिष्टृप् छन्दः

नासंत्याभ्यां बृहिरिवृ प्र वृं स्तोमां इयर्म्यभियेव वातः । यावर्भगाय विम्दायं जायां सेनाजुवां न्यूहतू रथेन १ वीळुपत्मिभराशृहेमेभिवां देवानां वा जूतिभिः शाशेदाना । तद् रासंभो नासत्या सहस्रं माजा यमस्यं प्रधने जिगाय २ तुग्रों ह भुज्युमेश्विनोदमेषे र्यिं न कश्चिन्ममृवाँ ग्रवाहाः । तमूहथुनोभिरात्मन्वतीभि रन्तरिच् पुद्धिरापेदकाभिः ३ तिस्रः चपुस्त्रिरहातिवर्जद्धि नांसत्या भुज्युमूहथुः पतुङ्गेः । समुद्रस्य धन्वन्नार्द्रस्यं पारे त्रिभी रथैः शतपद्धिः षळ्शैः ४ ग्रनारम्भणे तद्वीरयेथा मनास्थाने ग्रंग्रभणे समुद्रे । यद्धिना ऊहथुर्भुज्युमस्तं शतारित्रां नावमातस्थिवांसम् ५ यमिश्वना द्दथुः श्वेतमश्च मुघाश्वाय शश्चदित् स्वस्ति । तद् वां दात्रं महि कीर्तेन्यं भूत् पैद्रो वाजी सद्मिद्धव्यां ग्र्यः ६ युवं नेरा स्तुवृते पेजियायं कचीवते ग्ररदत् प्रंधिम् । कारोत्राच्छफादश्वेस्य वृष्णः शतं कुंम्भाँ ग्रंसिञ्चतं सुरायाः ७

हिमेनाग्निं घृंसमेवारयेथां इंपतुमतीमूर्जमस्मा ग्रधत्तम्। त्रमृबीसे अत्रिमश्विनावनीत मुन्निन्यथुः सर्वगणं स्वस्ति ५ परावृतं नासत्यानुदेथा मुझाबुध्नं चक्रथुर्जिह्मबारम् । चरन्नापो न पायनीय राये सहस्रीय तृष्येते गोर्तमस्य ६ जुजुरुषौ नासत्योत वृविं प्रामुंञ्चतं द्रापिमिव च्यवीनात् । तद् वो नरा शंस्यं राध्ये चा भिष्टिमन्नोसत्या वर्रूथम्। यद् विद्वांसा निधिमिवापेगूहळ मुद् देर्शतादूपथुर्वन्देनाय ११ तद्वां नरा सनये दंसं उग्र माविष्कृंशोमि तन्यतुर्ने वृष्टिम् । दुध्यङ हु यन्मध्वीथर्वुणो वा मश्चस्य शीष्णां प्र यदीमुवाचे १२ त्रजौहवीन्नासत्या <u>क</u>रा वां मृहे यामेन् पुरुभु<u>जा</u> पुरेधिः । श्रुतं तच्छास्रीरव विधमृत्या हिरंगयहस्तमश्विनावदत्तम् १३ \_ स्रास्नो वृक्कस्य वर्तिकाम्भीकै युवं नेरा नासत्यामुमुक्तम् । उतो कविं पुरुभुजा युवं हु कृपमारामकृर्गुतं विचर्चे १४ चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पुर्ग माजा खेलस्य परितक्म्यायाम् । सद्यो जङ्घामायसीं विश्पलिये धर्ने हिते सर्तवे प्रत्यंधत्तम् १४ शतं मेषान् वृक्ये चत्तदान मृजाश्चं तं इंपतान्धं चेकार। तस्मा स्रुची नांसत्या विचच स्राधंत्तं दस्रा भिषजावनुर्वन् १६ त्र्या वां रथं दुहिता सूर्यस्य काष्मेवातिष्टुदर्वता जर्यन्ती । विश्वे देवा ग्रन्वमन्यन्त हिन्द्रः सम् श्रिया नांसत्या सचेथे १७ यदयोतुं दिवौदासाय वृति र्भरद्वाजायाश्चिना हर्यन्ता । रेवर्वाह सचनो रथौ वां वृष्भर्ध शिंशमारेश युक्ता १८ रियं स्चात्रं स्वपुत्यमार्यः सुवीर्यं नासत्या वहन्ता । त्र्या जहावीं समेनुसोप वाजे स्त्रिरह्नी भागं दर्धतीमयातम् १६ परिविष्टं जाहुषं विश्वतः सीं सुगेभिर्नक्तमूहथू रजीभः। विभिन्दुनो नासत्या रथेन वि पर्वता अजरयू ग्रीयातम् २० एकस्या वस्तौरावतं रणीय वशैमश्विना सनयै सहस्रो । निरेहतं दुच्छुना इन्द्रेवन्ता पृथुश्रवसो वृषेगावरोतीः २१ शरस्य चिदार्चत्कस्यवितादा नीचादुञ्चा चेक्रथुः पातेवे वाः । श्यवे चिन्नासत्या शचीभि जीसुरये स्तर्यं इंपप्यथुर्गाम् २२

श्रवस्यते स्तुवते कृष्णियायं त्रृज्यते नसित्या शचीभिः।
पृशुं न नृष्टमिव दर्शनाय विष्णाप्यं ददथुर्विश्वकाय २३
दश रात्रीरिश्विना नव द्यू नवनद्धं श्निथतम्प्स्वर्शन्तः।
विप्रुतं रेभमुदिन प्रवृक्त मुन्निन्यथुः सोमीमव स्त्रुवेर्ण २४
प्र वां दंसस्यिश्वनाववोच मस्य पतिः स्यां सुगर्वः सुवीरः।
उत पश्यन्नश्नुवन् दीर्घमायु रस्तिम्वेर्जिरमार्णं जगम्याम् २४

(११७) सप्तदशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-२५) पञ्चविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कचीवान् ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

मध्वः सोमस्याश्विना मदीय प्रतो होता विवासते वाम्। बहिष्मती रातिर्विश्रिता गी रिषा यति नासत्योप वाजैः १ यो वामिश्वना मनेसो जवीयान् रथः स्वश्वो विशे ग्राजिगाति । येन गच्छीथः सुकृतौ दुरोणं तेनी नरा वृर्तिरस्मभ्यी यातम् २ त्रमृषिं नरावंहे सः पाञ्चेजन्य मृबीसादत्रिं मुञ्जथो गुरोने । मिनन्ता दस्योरिशिवस्य माया स्रेनुपूर्वं वृषणा चोदयन्ता ३ त्र<u>श्</u>वं न गूहळमंश्विना दुरेवे ऋृषिं नरा वृषणा रेभमुप्सु । सं तं रिणीथो विपुतं दंसोंभि नं वां जूर्यन्ति पूर्व्या कृतानि ४ सुषुप्वांसं न निर्ऋतिरुपस्थे सूर्यं न देस्रा तमेसि चियन्तेम् । हाभे रुक्मं न दे<u>र्श</u>तं निखोत मुदूपथुरश्चिना वन्देनाय ४ तद् वा नरा शंस्यं पज्जियेर्ग कृ चीवता नासत्या परिज्मन्। शुफादश्वस्य वाजिनो जनीय शतं कुम्भाँ ग्रीसञ्चतं मधूनाम् ६ युवं नेरा स्तुवृते कृष्णियाये विष्णाप्वं ददथुर्विश्वकाय। घोषांये चित् पितृषदें दु<u>रो</u>गे प<u>तिं</u> जूर्यन्त्या ग्रक्षिनावदत्तम् ७ युवं श्यावीय रशतीमदत्तं मुहः ज्ञोगस्योश्विना करावीय । प्रवाच्यं तद् वृषणा कृतं वां यन्नीर्षदाय श्रवी ऋध्यर्धत्तम् ५ पुरू वर्पांस्यश्चिना दर्धाना नि पेदवं ऊहथुराश्मश्चम् । \_ सहस्रसां वाजिनुमप्रतीत महिहनं श्रवस्यं१ तरुत्रम् ६ एतानि वां श्रवस्यां सुदानू ब्रह्माङ्कषं सर्दन्ं रोदस्योः ।  [Rik Veda]

सूनोर्मानेनाश्विना गृ<u>शा</u>ना वा<u>जं</u> विप्राय भुर<u>शा</u> रदेन्ता । \_ <u>य्र</u>गस्त<u>्ये</u> ब्रह्मंेेेें जावृधाना सं <u>वि</u>श्पलां नासत्यारिगीतम् ११ कुह् यान्तौ सुष्टतिं काव्यस्य दिवौ नपाता वृषगा शयुत्रा । हिरंगयस्येव कलशं निखात मुदूपथुर्दशमे ग्रेश्विनाहेन् १२ युवं च्यवानमश्<u>विना</u> जरे<u>न्तं पुन</u>र्युवानं चक्रथुः शर्चीभिः । \_ युवो रर्थ <u>दुह</u>िता सूर्यस्य <u>स</u>ह श्<u>रि</u>या नौसत्यावृगीत १३ \_ युवं तुग्राय पूर्व्<u>येभि</u>रेवैः पुनर्मुन्यावभवतं युवाना । \_ युवं भुज्युमर्गेसो निः स॑मुद्राद् विभिरूहथुर्ऋ्योञ्जेभिरश्वैः १४ ऱ्रजौहवीदश्विना <u>त</u>ौग्रघो वां प्रोहळः समुद्रमे<u>व्य</u>थिर्ज<u>ग</u>न्वान् । निष्टमूहथुः सुयुजा रथेन मनौजवसा वृषणा स्वस्ति १५ त्रुजोहवीदश्<u>विना</u> वर्तिका वा<u>मास्त्रो यत् सी</u>मम्ब<u>तं</u> वृकस्य। वि जयुषा ययथुः सान्वद्रैर्जातं विष्वाचौ स्रहतं विषेग १६ <u>श</u>तं मेषान् वृक्ये माम<u>हा</u>नं तमः प्रशीतमिश्विन <u>पि</u>त्रा । म्राची <u>मृ</u>जार्श्वे म्रश्विनावध<u>त्तं</u> ज्योतिरन्धार्यं चक्रथु<u>र्वि</u>चर्चे १७ श्नमुन्धाय भरमह्रयत् सा वृकीरश्विना वृषणा नरेति । जारः कनीने इव चन्नदान ऋजार्थः <u>श</u>तमेकं च मेषान् १८ मुही वामूतिरेश्विना मयोभू रुत स्त्रामं धिष्णया सं रिंगीथः। म्रथा युवामिदेह्नयुत् पुरे<u>धि</u> रागेच्छतं सीं वृष<u>शा</u>ववीभिः १६ त्र्रधेनुं दस्ता स्तर्यं विषे<u>क्ता</u> मिपन्वतं शयवे त्रश्चिना गाम्। युवं शचीभिर्विमुदायं जायां न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योषांम् २० यवं वृकेगाश्<u>विना</u> वपुन्ते पं दुहन्<u>ता</u> मनुषाय दस्ता । म्राभि दस्युं बर्कुरेणा धर्मन्तो र ज्योतिश्चक्रथुरार्याय २१ <u> स्राथर्व्णायाश्विना दधीचे ऽश्वचं शिरः प्रत्यैरयतम् ।</u> स वां मधु प्र वीचदृतायन् त्वाष्ट्रं यद् देस्राविपक्च द्यं वाम् २२ सर्दा कर्वो सुमृतिमा चेके वां विश्वा धियों ग्रश्विना प्रार्वतं मे । ग्रस्मे रियं नौसत्या बृहन्ते मपत्यसाचं श्रुत्यं रराथाम् २३ हिरेरायहस्तमश्चिना ररोगा पुत्रं नेरा वधिमृत्या स्रेदत्तम् । त्रिधी हु श्यावीमश्चिना विकस्त मुजीवसी ऐरयतं सुदानू २४ एतानि वामश्विना वीर्याणि प्र पूर्व्यारयायवी ऽवोचन्। \_ ब्रह्म कृरवन्तौ वृषणा युवभ्यां सुवीरासो <u>वि</u>द<u>थ</u>मा वंदेम २५

(११८) ग्रष्टादशोत्तरशततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कच्चीवान् त्रमृषिः । ग्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

त्र्या वां रथी त्रश्विना श्येनपत्वा सुमृळीकः स्ववीं यात्वर्वाङ् । यो मर्त्यस्य मनसो जवीयान् त्रिवन्ध्रो वृषणा वार्तरंहाः १ त्रिवन्ध्रेरणं त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेरणं स्वृता यातमुर्वाक् । पिन्वतं गा जिन्वतमर्वतो नो वर्धयतमश्विना वीरमस्मे २ प्रवद्यामना स्वृता रथेन दस्राविमं शृंग्तं श्लोकमद्रेः । किमुङ्ग वां प्रत्यवंतिं गमिष्ठा हुर्विप्रसो ग्रिश्वना प्राजाः ३ ग्रा वां श्येनासो ग्रश्वा वहन्तु रथे युक्तासं ग्राशर्वः पतुङ्गाः । ये त्रप्तरो दिव्यासो न गृध्री त्रभि प्रयो नासत्या वर्हन्ति ४ ग्रा वां रथं युवितिस्तिष्ठदत्रं जुष्टी नेरा दुहिता सूर्यस्य। परि वामश्चा वर्षुषः पतुङ्गा वयौ वहन्त्वरुषा ग्रभीके ४ उद् वन्देनमैरतं दुंसनिभि रुद्रेभं देस्रा वृषणा शचीभिः। निष्टीग्रचं परियथः समुद्रात् पुनुश्चचवनि चक्रथुर्युवनिम् ६ युवमत्रुयेऽवेनीताय तुप्त मूर्जमोमानेमश्विनावधत्तम् । \_ युवं करा<u>वा</u>यापिरिप्ताय चत्तुः प्रत्येधत्तं सुष्ट्रतिं जुंजु<u>षा</u>र्णा ७ \_ युवं <u>धे</u>नुं <u>श</u>यवे ना<u>धि</u>ताया पिन्वतमश्विना पूर्व्याये । ग्रमुं अतुं वर्तिकामं हे सो निः प्रति जङ्घां विश्पलीया ग्रधत्तम् ५ युवं श्वेतं पेदव इन्द्रेजूत महिहनेमश्विनादत्तमश्वेम्। <u>जोहूत्रम्यों ऋभिभूतिमुग्रं सहस्त्रसां वृषेणं वी</u>ड्वंङ्गम् ६ ता वो नरा स्ववंसे स्जाता हर्वामहे ग्रश्चिना नार्धमानाः । त्र्या न उप वस्मता रथेन गिरौ जुषाणा स्विताय यातम् १० त्र्या श्येनस्य जर्वसा नूतेनेना स्मे यति नासत्या सजोषीः । हवे हि वामिश्वना रातहेव्यः शश्वत्तमायां उषसो व्यूष्टो ११

(११६) एकोनविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कत्तीवान् ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । जगती छन्दः ग्रा वां रथं पुरुमायं मेनोजुर्व जीराश्चं युज्ञियं जीवसे हुवे। सहस्रकेतं वृनिनं शतद्वेसं श्रृष्टीवानं वरिवोधाम्भि प्रयः १ ऊर्ध्वा धीतिः प्रत्यस्य प्रयाम् न्यधीय शस्मन्त्समयन्त ग्रा दिशेः । स्वदामि घमं प्रति यन्त्यतय ग्रा वामूर्जानी रथमश्विनारुहत् २ सं यन्मिथः पैस्पृधानासो ग्रग्मेत शर्भे मुखा ग्रमिता जायवो रर्गे । युवोरहं प्रवृशे चेकिते रथो यदंश्विना वहंथः सूरिमा वरंम् ३ \_ यासिष्टं वर्तिर्वृषेगा विजेन्यं१ दिवौदासाय महि चेति वामर्वः ४ युवोरेश्विना वर्षुषे युवायुजं रथं वार्गी येमतुरस्य शर्ध्यम् । \_ स्रा वां पतित्वं सरूयार्य जग्मुषी योषावृगीत जेन्या युवां पती ५ युवं रेभं परिषूतेरुरुष्यथो हिमेन घुमीं परितप्तमत्रये। युवं श्योरेव्सं इंपेप्यथुर्गिव प्रदीर्घेण वन्देनस्तार्यायुषा ६ \_ युवं वन्दे<u>न</u>ं निर्ऋतं जरगय<u>या</u> र<u>थं</u> न देस्रा करुणा सिमन्वथः । चेत्रादा विप्रं जनथो विपन्यया प्र वामत्रं विधते दुंसना भुवत् ७ त्रुर्गच्छ<u>तं</u> कृपेमार्गं प<u>रावति पितुः</u> स्वस्य त्यजसा निर्बाधितम् । स्वर्वतीरित ऊतीर्य्वोरहं चित्रा स्रभीके स्रभवन्नभिष्टंयः ५ उत स्या वां मध्मन्मित्तिकारप न्मदे सोमेस्यौशिजो हैवन्यति । युवं देधीचो मनु ग्रा विवासथो ऽथा शिरः प्रति वामश्चर्यं वदत् ६ \_ युवं पेदवे पुरुवारमश्चिना स्पृधां श्वेतं तेरुतारं दुवस्यथः । \_ शर्थैरभिद्युं पृतेनासु दुष्टरं चुर्कृत्यमिन्द्रेमिव चर्षणीसहेम् १०

#### (१२०) विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१२) द्वादशर्चस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कचीवान् त्रृषिः । ग्रश्विनौ देवते । (१, १०-१२) प्रथमर्चः दशम्यादितृचस्य च गायत्री (२) द्वितीयायाः ककुप् (३) तृतीयायाः काविराट् (४) चतुर्थ्या नष्टरूपी (४) पञ्चम्यास्तनुशिरा

(६) षष्ठ्या उष्णिक् (७) सप्तम्या विष्टारबृहती (८) ग्रष्टम्याः कृतिः (६) नवम्याश्च विराट् छन्दांसि

का र<u>्राध</u>द्धोत्राश्विना <u>वां</u> को <u>वां</u> जोषं उभयोः । <u>क</u>था विधात्यप्रचेताः १ विद्वांसाविद् दुर्रः पृच्छे दविद्वा<u>नि</u>त्थापेरो ग्र<u>चे</u>ताः । नू चिन्नु मर्ते ग्रक्रौ २ ता <u>विद्वांसां</u> हवामहे <u>वां</u> ता नौ <u>विद्वांसा</u> मन्मं वोचेतमुद्य । प्र<u>ार्च</u>द् दर्यमानो युवार्कुः ३ वि पृच्छामि पाक्याई न देवान् वर्षट्कृतस्याद्भतस्य दस्रा । पातं च सह्यंसो युवं च रभ्यंसो नः ४ प्रया घोषे भृगवाणे न शोभे यया वाचा यजीत पज्जियो वाम् । प्रैष्युर्न विद्वान् ५ श्रुतं गोयुत्रं तर्कवानस्या हं चिद्धि रिरेभोश्विना वाम् । स्राची श्रीभस्पती दन् युवं ह्यास्ते मुहो रन् युवं वा यिन्नरतेतंसतम्। \_ ता नौ वसू सु<u>गो</u>पा स्यतिं <u>पा</u>तं <u>नो</u> वृक्तदि<u>घा</u>योः ७ मा कस्मै धातम्भ्यमित्रिर्गे नो माकुत्रा नो गृहेभ्यौ धेनवौ गुः। स्तनाभुजो स्रशिक्षीः ५ दुहीयन् मित्रधितये युवाकुं राये चे नो मिमीतं वार्जवत्यै। \_ इषे चे नो मिमीतं धेनुमत्यै ६ \_ <u>ऋश्विनौरसन</u>ुं रथे सनुश्चं वाजिनीवतोः । तेनाहं भूरिं चाकन *१०* श्रयं समह मा तनू ह्याते जनाँ ग्रन्। सोम्पेयं सुखो रथः ११ ग्र<u>ध</u> स्वप्नस्य निर्विदे ऽभुंञ्जतश्च रेवर्तः । उभा ता बस्नि नश्यतः १२ **अष्टादशोऽनुवाकः १८ सू० १२१-१२६** 

(१२१) एकविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कचीवान् ऋषिः । इन्द्रो विश्वे देवा वा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

कित्था नृं पात्रं देवयतां श्रव्द गिरो ग्रिङ्गिरसां तुरगयन् । प्र यदानृहिवश ग्रा हुर्म्यस्यो रु क्रंसते ग्रध्वरे यजेत्रः १ स्तंभीद्ध द्यां स धरणं प्रषाय दृभुवीजाय द्रिवेगां नरो गोः । ग्रन् स्वजां महिषश्चे चत् व्यां मेनामश्चस्य परि मातरं गोः २ न च द्ववं मरुणीः पूर्व्यं राट् तुरो विशामिङ्गिरसामनु द्यून् । त च द्वं नियुतं तस्तम्भद् दद्यां चतुष्पदे नर्याय द्विपादे ३ ग्रस्य मदे स्वयं दा त्रृताया पीवृतमुस्त्रियागामनीकम् । यद्धं प्रसर्गे त्रिककुम्नवर्त् दप् द्रहो मानुषस्य दुरो वः ४ तुभ्यं पयो यत् पितरावनीतां राधः सुरेतंस्तुरणे भुरगयू ।

शुचि यत् ते रेक्ण ग्रायंजन्त सब्दुंघायाः पर्य उस्त्रयायाः ५ श्रध प्र जीजे तुरिर्णिर्ममत्तु प्र रौच्यस्या उषसो न सूर्रः । -इन्दुर्ये<u>भिराष्ट</u> स्वेदुंहव्यैः स्रुवेर्णं <u>सिञ्चञ</u>्चर<u>गा</u>भि धार्म ६ स्विध्मा यद् वनिधितिरपस्यात् सूरौ ग्रध्वरे परि रोधना गोः। यद्धं प्रभासि कृत्व्याँ स्रन् द्याननिर्विशे पश्चिषे त्रायं ७ ग्रष्टा मुहो दिव ग्रादो हरी इह द्युंमासाहमभि योधान उत्सम्। हरिं यत् ते मुन्दिनं दुज्ञन् वृधे गोरंभसुमद्रिभिर्वाताप्यंम् ५ त्वमायसं प्रति वर्तयो गो दिवो ग्रश्मानुमुपनीतुम्भ्वा । कुत्सीय यत्री पुरुहूत वुन्व ञ्छूष्णीमनुन्तैः परियासि वधैः ६ पुरा यत् सूरस्तमसो अपीते स्तमद्रिवः फलिगं हेतिमस्य। \_ शुष्णस्य चित् परिहितुं यदोजौ दिवस्परि सुग्रेथितुं तदार्दः १० त्रुनुं त्वा मुही पार्जसी त्र<u>ुच</u>क्रे द्या<u>वा</u>ज्ञामां मदतामिन्द्र कर्मन्। त्वं वृत्रमाशयानं सिरास् महो वजेरा सिष्वपो वराहुम् ११ त्विमिन्द्र नर्यो याँ अवो नृन् तिष्ठा वार्तस्य स्युजो वहिष्ठान् । यं ते काव्य उशनी मन्दिनं दाद् वृत्रहर्णं पार्यं ततत्त वर्जम् १२ त्वं सूरी हरितौ रामयो नृन् भर्रच्चक्रमेतिशो नायमिन्द्र। प्रास्य पारं नेवृतिं नाव्याना मिप कुर्तमवर्त्योऽयेज्यून् १३ त्वं नौ ऋस्या ईन्द्र दुईर्गायाः पाहि वीजिवो दुरिताद्भीकै। प्र नो वाजान् रथ्योई ऋश्वंब्ध्या निषे येन्धि श्रवंसे सूनृतयि १४ मा सा ते ऋस्मत् स्मितिर्वि देसद् वाजेप्रमहुः समिषी वरन्त । त्रा नौ भज मघवन् गोष्वर्यो मंहिष्ठास्ते सधमादेः स्याम १४ इति प्रथमोऽष्टकः १

## प्रथमोऽध्यायः १ व०१-२६

(१२२) द्वाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१५) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कत्तीवान् ऋषिः । विश्वे देवा देवताः । (१-४, ७-१५) प्रथमादिचतुर्ऋचां सप्तम्यादिनवानाञ्च त्रिष्टुप् (५-६) पञ्चमीषष्ठचोश्च विराडरूपा छन्दसी

प्र वः पान्तं रघुमन्यवोऽन्धौ युज्ञं रुद्रायं मीह्ळुषे भरध्वम् । दिवो ग्रस्तोष्यस्रस्य वीरै रिष्ध्येव मुरुतो रोदस्योः १ पतीव पूर्वहूतिं वावृधध्यी उषासानक्ती पुरुधा विदनि । स्तरीर्नात्कं व्युतं वसीना सूर्यस्य श्रिया सुदृशी हिरेंगयैः २ मुमत्तुं नुः परिज्मा वसहां मुमत्तु वातो ऋपां वृष्रयवान्। शिशीतमिन्द्रापर्वता युवं नु स्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः ३ उत त्या में युशसां श्<u>वेत</u>नाये व्यन्ता पान्तौशिजो हुवध्यै। प्र वो नपतिमुपां कृंगुध्वं प्र मातर्रा रास्पिनस्यायोः ४ त्र्या वौ रुव्<u>रय्</u>मौ<u>श</u>िजो हुवध<u>्यै</u> घोषैव् श<u>ंस</u>मर्जुनस्य नंशै। प्रवं पूष्णे दावन ग्राँ ग्रच्छा वोचेय वसुतातिमुग्नेः ४ श्रुतं में मित्रावरुणा हवेमो त श्रुतं सदेने विश्वतः सीम्। श्रोतुं <u>नः</u> श्रोतुंरातिः सुश्रोतुः सुच्चे<u>त्रा</u> सिन्ध्ंरुद्धिः ६ स्तुषे सा वां वरुण मित्र राति र्गवां शता पृत्तयमिषु पुजे । श्रुतरेथे प्रियरे<u>थे</u> दर्धानाः सद्यः पुष्टिं निरुन्धानासौ ग्रग्मन् ७ \_ <u>य्र</u>स्य स्तु<u>ष</u>े महिमघस्य राधः सची सनेम् नहुषः सुवीरीः । जनो यः पुजेभ्यो वाजिनीवा नश्चीवतो रिथनो मह्यं सूरिः ५ जनो यो मित्रावरुणावभिध्र गुपो न वा सुनोत्येन्स्याधुक्। स्वयं स यदमं हदेये नि धत ग्राप यदीं होत्रीभिर्भृतावी ६ स वार्धतो नहुषो दंसुजूतः शर्धस्तरो नुरां गूर्तश्रवाः । विसृष्टरातियांति बाह्ळसृत्वा विश्वासु पृत्सु सद्मिच्छूरः १० <u> ग्रुध</u> ग्मन्ता नहुं<u>षो</u> हर्व सूरेः श्रोता राजानो <u>ग्र</u>मृतस्य मन्द्राः । नुभोजुवो यन्निरवस्य राधः प्रशस्तये महिना रथवते ११ -- ु\_ एतं शर्धं धाम् यस्यं सूरे रित्यंवोचन् दर्शतयस्य नंशे । \_ द्युम्ना<u>नि</u> येषु <u>व</u>सुताती <u>रा</u>रन् विश्वे सन्वन्तु प्रभृथेषु वार्जम् १२ मन्दिमहे दर्शतयस्य धासे द्विर्यत् पञ्च बिश्चतो यन्त्यन्नी । किमिष्टाश्चे इष्टरेशिमरेत ईशानासस्तरुष ऋञ्चते नृन् १३ हिरंगयकर्णं मिणग्रीवमर्ण स्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः । ऋयों गिर्रः सद्य ऋग जग्मुषीरो स्नाश्चीकन्तूभयेष्वस्मे १४ चत्वारो मा मश्रशारंस्य शिश्व स्त्रयो राज्ञ ऋगयंवसस्य जिष्णोः । रथो वां मित्रावरुणा दीर्घाप्साः स्यूमंगभितः सूरो नाद्यौत् १४

(१२३) त्रयोविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य ग्रौशिजो दैर्घतमसः कच्चीवान् त्रृषिः । उषा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

पृथ्र रथो दिन्निणाया अयोज्ये नं देवासी अमृतासो अस्थः। \_ कृष्णादुर्दस्थादुर्याई विहोया श्चिकित्सन्ती मानुषायु चर्याय १ पूर्वा विश्वस्माद् भूवनादबोधि जयन्ती वार्ज बृहती सनुत्री। उच्चा व्यंख्यद् युवृतिः पुनुभू रोषा स्र्रगन् प्रथमा पूर्वहूतौ २ यदुद्य भागं विभजसि नृभ्य उषौ देवि मर्त्यत्रा सुजाते। देवो नो अर्त्र सविता दर्मना अनीगसो वोचित सूर्याय ३ गृहंगृहमहना यात्यच्छा दिवेदिवे ग्रिध नामा दर्धाना। सिषासन्ती द्योतना शश्वदागा दग्रमग्रमिद् भेजते वस्नेनाम् ४ भर्गस्य स्वसा वर्रुणस्य जामि रुषेः सुनृते प्रथमा जेरस्व । पुश्चा स देघ्या यो ऋघस्य धाता जयेम् तं दिच्चिणया रथेन ४ उदीरतां सूनृता उत् पुरेन्धी रुदुग्नर्यः शुश्चानासौ स्रस्थः। स्पार्हा वसूनि तमुसापेगूहळा विष्कृरवन्त्युषसौ विभातीः ६ त्रपान्यदेत्यभ्यर्न्यदेति विषुरूपे त्रहेनी सं चरेते। परिचितोस्तमी ग्रन्या गृहांक रद्यौदुषाः शोशचता रथेन ७ सदृशीर्द्य सदृशीरिद् श्वो दीर्घं सचन्ते वर्रगस्य धार्म । त्र्यनवद्यास्त्रिंशतं योजना न्येकैका क्रतुं परि यन्ति सद्यः **५** जानत्यह्नैः प्रथमस्य नामे शक्रा कृष्णादेजनिष्ट श्वितीची । त्रुतस्य योषा न मिनाति धामा हरहर्निष्कृतमाचरन्ती ६ कुन्येव तुन्वाई शार्शदानाँ एषि देवि देविमियेचमाराम् । संस्मर्यमाना युवृतिः पुरस्ति दाविर्वन्नसि कृणुषे विभाती १० सुसंकाशा मातृमृष्टिव योषा विस्तन्वं कृणुषे दृशे कम् । भुद्रा त्वमुषो वित्तरं व्युच्छ न तत् ते ऋन्या उषसौ नशन्त ११ ऋश्वांवतीर्गोमंतीर्विश्ववारा यतमाना रिश्मिभः सूर्यस्य । पर्रा च यन्ति पुन्रा च यन्ति भुद्रा नाम् वहंमाना उषासंः १२ ऋतस्य रिश्ममनुयच्छंमाना भुद्रंभद्रं क्रतुम्स्मासुं धेहि । उषो नो ऋद्य सुहवा व्युच्छा स्मासु रायो मुघवंत्सु च स्युः १३

(१२४) चतुर्विंशत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कत्तीवान् ऋषिः । उषा देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

उषा उच्छन्ती समिधाने ऋगा उद्यन्सूर्य उर्विया ज्योतिरश्रेत्। देवो नो अत्र सविता न्वर्थं प्रासीवीद् द्विपत् प्र चतुष्पदित्यै १ त्र्यमिन<u>ती</u> दैव्योनि ब्रुतानि प्रमिनृती मेनुष्यो युगानि । ईयुषींगामुपमा शर्श्वतीना मायतीनां प्रथमोषा व्यद्यौत् २ \_ एषा <u>दिवो दुंहिता प्रत्यंदर्शि</u> ज्यो<u>ति</u>र्वसाना सम्ना पुरस्तात् । उपौ ग्रदर्शि शन्ध्युवो न वचौ नोधा ईवाविर्यकृत प्रियाणि । <u> ऋद</u>्यसन्न संस्ताे बोधर्यन्ती शश्चत्तमागात् पुनरियुषींगाम् ४ पूर्वे ग्र<u>धें</u> रजसो ग्रप्तचस्य गवां जिनेत्र्यकृत प्र केतुम्। व्युं प्रथते वित्रुरं वरीय स्रो भा पृरान्ती पित्रोरुपस्था ५ एवेदेषा पुरुतमा दृशे कं नाजामिं न परि वृशक्ति जामिम्। <u> ऋरे</u>पसा तुन्<u>वा</u>ई शार्शदा<u>ना</u> नार्भादीषेते न मुहो विभाती ६ <u> ऋभ</u>ातेवे पुंस ऐति प्र<u>ती</u>ची ग<u>ीर्तारुगिव सनये</u> धर्नानाम् । जायेव पत्य उशती सुवासां उषा हुस्नेव नि रिंगीते ग्रप्सः ७ स्वसा स्वस्ने ज्यायस्यै योनिमारे गपैत्यस्याः प्रतिचन्येव। व्युच्छन्ती रिशमिः सूर्यस्या अर्चङ्क्ते समनुगा ईव वाः ५ त्र्यासां पूर्वासामहेसु स्वसृंगा मर्परा पूर्वाम्भ्येति पृश्चात् । ताः प्रबुवन्नव्यसीर्नूनम्समे रेवर्रुच्छन्तु सुदिना उषासः ६ प्र बोधयोषः पृ<u>ग</u>तो मे<u>घो</u>न्यबुध्यमानाः पुगर्यः ससन्तु । रेवर्ंच्छ मुघर्वद्भ्यो मघोनि रेवत् स्तोत्रे सूनृते जारयन्ती १०

त्रवेयमेश्वेद् युवृतिः पुरस्तद् युङ्क्ते गर्वामरुणानामनीकम् । वि नूनमुंच्छादसिति प्र केतु गृहंगृहमुपं तिष्ठाते ऋग्निः ११ उत् ते वयिश्चद् वसतेरपप्तन् नर्श्च ये पितुभाजो व्युष्टौ । ऋमा सते वहस् भूरि वाम मुषो देवि दाशुष्टे मत्यीय १२ ऋस्तौढ्वं स्तोम्या ब्रह्मणा मे ऽवीवृधध्वमुशतीरुषासः । युष्माकं देवीरवसा सनेम सहस्त्रणं च शतिनं च वार्जम् १३

## (१२५) पञ्चविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यौशिजो दैर्घतमसः कचीवान् ऋषिः । स्वनयम्य दानस्तुतिर्देवता । (१-३, ६-७) प्रथमतृचस्य षष्ठीसप्तम्योर्ऋचोश्च त्रिष्टुप् (४-५) चतुर्थीपञ्चम्योश्च जगती छन्दसी

प्राता रहं प्रात्तित्वं दधाति तं चिकित्वान् प्रतिगृह्या नि धत्ते ।
तेनं प्रजां वर्धयमान् त्रायं रायस्पोषेण सचते सुवीरः १
सुगुरंसत् सुहिर्णयः स्वश्वौ बृहदंस्मै वय इन्द्रौ दधाति ।
यस्त्वायन्तं वस्ना प्रातिरत्वो मुन्नीजयेव पिदमुित्सनाति २
त्रायम् सुकृतं प्रातिरच्छ व्रिष्टेः पुत्रं वस्माता रथेन ।
त्रायम् सुकृतं प्रातिरच्छ व्रिष्टेः पुत्रं वर्समता रथेन ।
त्रायम् सुकृतं पायय मत्सरस्यं चयद्वीरं वर्धय सूनृताभिः ३
उपं चरन्ति सिन्धवो मयोभुवं ईजानं चं युच्यमाणं च धेनवंः ।
पृणन्तं च पपुरिं च श्रवस्यवो घृतस्य धारा उपं यन्ति विश्वतः ४
नाकस्य पृष्ठे त्रिष्ठि श्रितो यः पृणाति स हं देवेषु गच्छति ।
तस्मा त्रापो घृतमर्षन्ति सिन्धव स्तस्मा इयं दिन्तणा पिन्वते सदो ४
दिन्तिणावन्तो त्रमृतं भजन्ते दिन्तिणावन्तः प्र तिरन्त त्रायुः ६
मा पृणन्तो दुरितमेन त्रारन् मा जीरिषुः सूर्यः सुवृतासः ।
त्रुन्यस्तेषा परिधिरंस्तु कश्चि दपृणन्तम्भि सं यन्तु शोकाः ७

#### (१२६) षड्वंशत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-५) प्रथमादिपञ्चर्चामौशिजो दैर्घतमसः कचीवान् (६) षष्ठचाः स्वनयो भावयव्य त्रृषी (७) सप्तम्याश्च रोमशा त्रृषिका । (१-५, ७) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तम्याश्च स्वनयो भावयव्यः (६) षष्ठचाश्च रोमशा

देवते । (१-५) प्रथमादिपञ्चर्चां त्रिष्टुप् (६, ७) षष्टीसप्तम्योश्चानुष्टुप् छन्दसी त्र्यमन्दान् तस्तोमान् प्र भरे मनीषा सिन्धावधि चियतो भाव्यस्य । यो में सहस्त्रमिमीत सवा नृतूर्तो राजा श्रवं इच्छमीनः १ शतं राज्ञो नार्धमानस्य निष्काञ् छतमश्वान् प्रयंतान् त्सद्य ग्रादंम् । शतं कृ जीवाँ ग्रस्रस्य गोनां दिवि श्रवो ऽजरमा ततान २ उपं मा श्यावाः स्वनयेन दत्ता वधूर्मन्तो दश रथांसो ग्रस्थुः । षृष्टिः सहस्रमनु गव्यमागात् सर्नत् कृ ज्ञीवाँ स्रभिपित्वे स्रह्णाम् ३ <u>चत्वारिं</u>शद् दशरथस्य शोर्णाः सहस्त्रस्याग्रे श्रेर्णि नयन्ति । मुदुच्युतः कृशनावेतो स्रत्यान् कृ बीवेन्त उदेमृ बन्त पुजाः ४ पूर्वामनु प्रयंतिमा दंदे वृष्स्त्रीन् युक्ताँ ऋष्टावृरिधायसो गाः । सुबर्धवो ये विश्यां इव वा ग्रनस्वन्तः श्रव ऐषेन्त पुजाः ४ -स्रागंधि<u>ता</u> परिंगधि<u>ता</u> या केशीकेव् जङ्गहे । ददाित मह्यं या दुरी याशूनां भोज्यां शता ६ उपीप में पर्रा मृश मा में दुभ्राणि मन्यथाः। सर्वाहमेस्मि रोमुशा गुन्धारीणामिवाविका ७ एकोनविंशोऽनुवाकः १६ सू० १२७-१३३

(१२७) सप्तविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-५, ७-११) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तम्यादिपञ्चानाञ्चात्यष्टिः (६) षष्ठचाश्चाधृतिश्छन्दसी

श्रम्भि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं सूनुं सहसो जातवेदसं विष्टां न जातवेदसम्

य <u>क</u>र्ध्वर्या स्वध्<u>व</u>रो <u>दे</u>वो <u>दे</u>वाच्यां कृपा । घृतस्य विभ्राष्ट्रिमनुं विष्ट शोचिषाऽऽजुह्णानस्य <u>स</u>र्पिषः १ यजिष्ठं त्वा यजमाना हुवेम् ज्येष्ट्रमङ्गिरसां विष्रु मन्मी<u>भ</u> विप्रेभिः शुक्र मन्मीभः ।

परिज्मानमिव् द्यां होतीरं चर्षशीनाम् । शोचिष्कैशं वृषे<u>शं</u> य<u>मि</u>मा विशः प्रार्वन्तु जूतये विशः २ स हि पुरू चिदोर्जसा <u>वि</u>रुक्मे<u>ता</u> दीद्य<u>ांनो</u> भर्वति द्वहं<u>त</u>रः प<u>े</u>रशुर्न द्वेहं<u>त</u>रः । वीळ चिद् यस्य समृतो श्रुवृद् वनेव यत् स्थिरम्। निष्पहमाणो यमते नायते धन्वासहा नायते ३ दृहळा चिदस्मा अनुं दुर्यथां विदे तेजिष्ठाभिररणिभिर्दाष्ट्रचवेसे ऽग्रये दाष्ट्रचर्वसे । प्रयः पुरू<u>शि</u> गाहे<u>ते</u> त<u>त्त</u>द् वनेव शोचिषां। स्थिरा चिदन्ना नि रिगात्योजसा नि स्थिराणि चिदोजसा ४ तमस्य पृज्ञमुपरासु धीमहि नक्तं यः सुदर्शतरो दिवतिरा दप्रीयुषे दिवतिरात्। त्र्<u>रादस्यायुर्ग्रभ</u>ेणवद् <u>वीळ</u> शर्म् न सूनवे । भक्तमभक्तमवो व्यन्तौ युजरी युग्नयो व्यन्तौ युजरीः ४ स हि शर्धो न मार्रुतं तुविष्वणि रप्नस्वतीषूर्वरसिवष्टिनरार्तनास्विष्टिनः । म्राद<u>ंद</u>्वव्यान्य<u>दिद</u> र्युज्ञस्यं <u>केतुर</u>र्हणा । ग्रर्ध स्मास्य हर्षतो हर्षीवतो विश्वे जुषन्त पन्थां नरः शुभे न पन्थाम् ६ द्विता यदीं कीस्तासौ ग्रभिद्यंवो नमुस्यन्तं उपवोचन्त भूगंवो मुध्नन्तौ दाशा भृगीवः । त्रप्रिरीशे वसूनां श्चियीं धर्गिरेषाम्। प्रियाँ स्रीपधीँवैनिषीष्ट मेधिर स्रा वीनिषीष्ट मेधिरः ७ विश्वासां त्वा विशां पर्ति हवामहे सर्वासां समानं दंपतिं भुजे सत्यगिर्वाहसं भुजे । त्र्यति<u>थिं</u> मानुषाणां इं<u>प</u>तुर्न यस्या<u>स</u>या । ग्रमी च विश्वे ग्रमृतांस ग्रा वयो हुव्या देवेष्वा वर्यः ५ त्वमीये सहीसा सहीन्तमः शष्मिन्तीमो जायसे देवतातये रियर्न देवतातये। शुष्मिन्तमो हि ते मदौ द्युम्निन्तम उत क्रतुः । मूर्ध स्मा ते परि चरन्त्यजर श<u>्रुष्टीवानो</u> नाजर ६ प्र वौ मुहे सहसा सहस्वत उषुर्बुधै पशषे नाग्रये स्तोमौ बभूत्वग्रयै। प्रति यदी हिविष्मान् विश्वसि चासु जोगुवे। त्रुग्रे रेभो न जरत त्रृषूणां जू<u>र्</u>णिहीते त्रृषूणाम् १० स नो नेदिष्टं दर्दशान त्रा भूरा ग्रे देवेभिः सर्चनाः सुचेतुना महो रायः स्चेतुना । महि शविष्ठ नस्कृधि संचर्ने भुजे ऋस्यै। मिह स्तोतृभ्यो मघवन् त्सुवीर्यं मधीरुग्रो न शर्वसा ११

(१२८) स्रष्टाविंशत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-८) स्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । स्रिग्निर्देवता । **ग्रत्य**ष्टिश्छन्दः अयं जीयत मनुषो धरीमिण होता यजिष्ठ उशिजामनु वृत मुग्निः स्वमनु व्रतम्। विश्वश्रृष्टिः सरवीयते रियरिव श्रवस्यते । ग्रदेब्धो होता नि षेददिळस्पदे परिवीत इळस्पदे १ तं येज्ञसाधमपि वातयाम स्यृतस्यं पथा नर्मसा ह्विष्मता देवताता हविष्मंता । स ने ऊर्जाम्पाभृ त्यया कृपा न जूर्यति । यं मात्रिश्चा मनेवे परावती देवं भाः परावतः २ एवेन सद्यः पर्येति पार्थिवं मुहुर्गी रेतौ वृष्भः किनक्रदुद् द्धद् रेतः किनक्रदत्। शतं चर्चाणो अवभि देंवो वनेषु तुर्वाणः। सदो दर्धानु उपरेषु सानु ष्व्रियः परेषु सानुषु ३ स सुक्रतुंः पुरोहितो दमेदमे ऽग्निर्युज्ञस्याध्वरस्य चेतित क्रत्वा यज्ञस्य चेतित क्रत्वां वेधा ईष्यते विश्वां जातानि पस्पशे । यतौ घृतुश्रीरतिथिरजीयत् वह्निर्वेधा ग्रजीयत ४ क्रत्वा यदस्य तिविषीषु पृञ्चते ऽग्नेरवेण मुरुतां न भोज्ये षिराय न भोज्यो । स हिष्मा दानुमिन्वंति वसूनां च मुज्मनां। स नस्त्रासते दुरितादेभिह्नुतः शंसोद्धादेभिह्नुतः ५ विश्वो विहाया स्ररतिर्वस्दिधे हस्ते दिन्निणे तुरिणर्नि शिश्रथ च्छ्वस्यया न शिश्रथत्। विश्वस्मा इदिष्ध्यते देवत्रा हुव्यमोहिषे। विश्वेस्मा इत् सुकृते वारम्गव त्यग्निर्द्धारा व्यृगवित ६ स मानुषे वृजने शंतमो हितोई ऽग्निर्युज्ञेषु जेन्यो न विश्पतिः प्रियो युज्ञेषु विश्पतिः । स हुव्या मानुषाणा मिळा कृतानि पत्यते । स नस्त्रासते वर्रगस्य धूर्ते मृहो देवस्य धूर्तः ७

श्रुग्निं होतारमीळते वसुंधितिं इंप्रयं चेतिष्ठमर्तिं न्यैरिरे हव्यवाहं न्यैरिरे। विश्वार्यं विश्ववैदसं होतारं यजतं कविम्। देवासी रुगवमवसे वसूयवी गीर्भी रुगवं वसूयवीः ५

### (१२६) एकोनत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । (१-५, ७-११) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तम्यादिपञ्चानाञ्चेन्द्रः (६) षष्ठचाश्चेन्दुर्देवते । (१-७, १०) प्रथमादिसप्तानां दशम्याश्चात्यष्टिः (५-६) ऋष्टमीनवम्योरितशक्वरी (११) एकादश्याश्चाष्टिश्छन्दांसि

यं त्वं रथिमन्द्र मेधसातये ऽपाका सन्तिमिषिर प्रगर्यसि प्रानिवद्य नयिसि । सद्यश्चित्तम्भिष्टेये करो वशिश्च वाजिनेम् । सास्माकेमनवद्य तूत्जान वेधसा मिमां वाचं न वेधसाम् १

स श्रुंधि यः स्मा पृतेनासु कासुं चिद् दत्ताय्यं इन्द्र भरहूतये नृभिरसि प्रतूर्तये नृभिः।

यः शूरैः स्वर्रः सिनता यो विष्ट्रैर्वाजं तर्रता । तमीशानासं इरधन्त वाजिनं पृचमत्यं न वाजिनंम् २ दस्मो हिष्मा वृषंण इंपन्वंसि त्वचं कं चिद् यावीर्रुरं शूर मर्त्यं परिवृणिच मर्त्यम ।

इन्द्रोत तुभ्यं तद् दिवे तद् रुद्राय स्वयंशसे।

मित्रायं वोचं वर्रणाय सप्रथः सुमृळीकायं सप्रथः ३

ग्रस्माकं व इन्द्रेमुश्मसीष्टये सर्वायं विश्वायं प्रासहं युजं वाजेषु प्रासहं युजेम् ।

श्रमाकं ब्रह्मोतये ऽवां पृत्सुषु कासुं चित् । नृहि त्वा शत्रुः स्तरिते स्तृगोषि यं विश्वं शत्रुं स्तृगोषि यम् ४ नि षु नमार्तिमतिं कर्यस्य चित् तेजिष्ठाभिररगिभिनीतिभि रुग्राभिरुग्रोतिभिः

नेषि <u>शो</u> यथा पुरा ऽनेनाः शूर मन्यसे। विश्वानि पूरोरपे प<u>र्षि</u> वह्नि <u>रा</u>सा वह्निनीं ग्रच्छी ४ प्र तद् वीचेयं भव्यायेन्दिवे हव्यो न य इषवान् मन्म रेजीत र<u>चो</u>हा मन्म रेजीत। स्वयं सो ग्रस्मदा निदो वधैरजेत दुर्मृतिम्। ग्रवं स्रवेद्घशंसोऽवत्र मवं चुद्रमिव स्रवेत् ६ वनेम् तद्धोत्रया चितन्त्या वनेम रियं रियवः सुवीर्यं रुगवं सन्तं सुवीर्यम् । दुर्मन्मनि सुमन्तुंभि रेमिषा पृंचीमहि। \_ स्रा <u>स</u>त्या<u>भि</u>रिन्द्रं द्युम्नहूति<u>भि</u>र्यजेत्रं द्युम्नहूतिभिः ७ प्रप्रा वो ग्रस्मे स्वयेशोभिरूती परिवर्गे इन्द्रौ दुर्मतीनां दरीमन् दुर्मतीनाम् । स्वयं सा रिष्यध्यै या ने उपेषे स्रुत्रैः । हुतेमेसुन वैचित चिप्ता जूर्णिर्न वैचित ५ त्वं ने इन्द्र राया परींगसा याहि पथाँ स्रेनेहसा पुरो योह्यर्जसी। सर्चस्व नः प्राक ग्रा सर्चस्वास्तमीक ग्रा। पाहि नौ दूरादारादभिष्टिभिः सदौ पाह्यभिष्टिभिः ६ त्वं ने इन्द्र राया तरूषसो ग्रं चित् त्वा महिमा सेचदवेसे मुहे मित्रं नावसे स्रोजिष्ट त्रा<u>त</u>रविता र<u>थं</u> कं चिदमर्त्य । श्रुन्यमुस्मद् रिरिषेः कं चिदद्रिवो रिरिचन्तं चिदद्रिवः १० पाहि न इन्द्र सुष्टत स्त्रिधौ ऽवयाता सद्मिद् दुर्मतीनां देवः सन् दुर्मतीनाम् हुन्ता पापस्य रत्तसं स्त्राता विप्रस्य मार्वतः । म्रधा हि त्वां जनिता जीर्जनद् वसो रत्तोहर्णं त्वा जीर्जनद् वसो ११

(१३०) त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१-६) प्रथमादिनवर्चामत्यष्टिः (१०) दशम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी एन्द्रं याह्युपं नः परावतो नायमच्छां विदर्थानीव सत्पंति रस्तं राजेव सत्पंतिः । हवामहे त्वा व्यं प्रयंस्वन्तः सुते सर्चां । पुत्रासो न पितरं वार्जसातये महिष्टं वार्जसातये १ पिबा सोमीमन्द्र सुवानमद्रिभिः कोशैन सिक्तमेवतं न वंसीग स्तातृषाणो न वंसीगः । मदीय हर्युतायं ते तुविष्टंमाय धार्यसे ।

ग्रा त्वां यच्छन्तु हुरितो न सूर्य महा विश्वेव सूर्यम् २ म्रविन्दद् दिवो निहितुं गुहा निधिं वेर्न गर्भं परिवीतमश्मे न्यनुन्ते ग्रन्तरश्मीन । वुजं वुजी गर्वामिव सिष<u>ास</u>न्नङ्गिरस्तमः । त्र्रपावृ<u>ग</u>ोदिषु इन्द्रः परीवृता द्वार इषुः परीवृताः ३ दादृहागो वजुमिन्द्रो गर्भस्त्योः चदीव तिग्ममसनाय सं श्ये दहिहत्यीय सं श्येत्। संविव्यान ग्रोजंसा शर्वोभिरिन्द्र मुज्मना । तष्टेव वृत्तं वृनिनो नि वृश्चिस परश्चेव नि वृश्चिस ४ त्वं वृथी नुद्यं इन्द्र सर्तुवे ऽच्छी समुद्रमसृजो रथौँ इव वाजयुतो रथौँ इव । इत ऊतीरयुञ्जत समानमर्थमिनितम्। चेन्ररिव मनेवे विश्वदौहसो जनीय विश्वदौहसः ४ इमां ते वार्च वसूयन्तं ऋायवो रथं न धीरः स्वर्पा ऋतिचषुः सुम्राय त्वामंतिच्चषुः । शम्भन्तो जेन्यं यथा वाजेषु विप्र वाजिनेम् । ग्रेत्यीमव् शर्वसे सातये धना विश्वा धनानि सातये ६ भिनत् पुरौ नवृतिमिन्द्र पूरवे दिवौदासाय महि दाशुषै नृतो वजेण दाशुषै नृतो । <u> ऋतिथि</u>ग्वाय शम्बरं <u>गि</u>रेरुग्रो ऋवांभरत्। मुहो धर्नानि दर्यमान् स्रोजसा विश्वा धनान्योजसा ७ इन्द्रेः समत्सु यर्जमानुमार्यं प्रावृद् विश्वेषु शतमूतिराजिषु स्वर्मीहळेष्वाजिषु मनेवे शासेदवृतान् त्वर्चे कृष्णामेरन्धयत्। दच्च विश्वं ततृषागमीषति न्यंशसानमीषति ५ सूर्श्ककं प्र वृंहजात स्रोजंसा प्रिात्वे वार्चमरुगो मुंषायती शान स्रा म्षायति । उशना यत् पंरावतो ऽजंगन्नतये कवे । सुम्रानि विश्वा मनुषेव तुर्विण रहा विश्वेव तुर्विणिः ६ \_ स <u>नो</u> नव्येभिर्वृषकर्मन्नुक्थैः पुरो दर्तः पायुभिः पाहि <u>श</u>ग्मैः । दिवोदासेभिरिन्द्र स्तवीनो वावृधीथा ग्रहीभिरिव द्यौः १०

```
(१३१) एकत्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्
    (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप त्रमृषिः । इन्द्रो देवता ।
                                ग्रत्यष्टिश्छन्दः
इन्द्रीय हि द्यौरसुरो अनेम्रते न्द्रीय मुही पृथिवी वरीमभि र्द्युम्नसीता
वरीमभिः।
इन्द्रं विश्वे सजोषसो देवासी दिधरे पुरः ।
इन्द्राय विश्वा सर्वनानि मानुषा रातानि सन्तु मानुषा १
विश्वेषु हि त्वा सर्वनेषु तुझते समानमेकं वृषेमरायवः पृथक स्वः सनिष्यवः
पृथंक् ।
तं त्वा नावं न पुर्षिएं शूषस्यं धुरि धीमहि।
इन्द्रं न युज्ञैश्चितयेन्त ग्रायवः स्तोमेभिरिन्द्रेमायवः २
वि त्वी ततस्रे मिथुना ग्रेवस्यवी वृजस्य साता गर्व्यस्य निःसृजः सत्तीन्त
इन्द्र निःसृजीः ।
यद् गुव्यन्ता द्वा जना स्वर्श्यन्तां समूहंसि ।
त्रुगविष्करिक्रद् वृषेगं सचाभुवं वर्जमिन्द्र सचाभुवंम् ३
विदुष्टे ग्रस्य वीर्यस्य पूरवः पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः सासहानो
स्रवातिरः ।
शासस्तिमिन्द्र मर्त्य मर्यज्युं शवसस्पते।
म्हीमंमुष्णाः पृथिवीमिमा ऋपो मन्दसान इमा ऋपः ४
म्रादित् ते <u>म्र</u>स्य <u>वी</u>र्यस्य चर्किर्न् मदेषु वृषन्नुशिजो यदाविथ सखीय्तो
यदाविथ ।
चकर्थ कारमेभ्यः पृतनासु प्रवन्तवे ।
ते ग्रुन्यामेन्यां नुद्यं सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत ४
उतो नो ग्रस्या उषसौ जुषेत हार्श कस्य बोधि ह्विषो हवीमिः स्वर्षाता
हर्वीमभिः।
यदिन्द्र हन्तेवे मृधो वृषां विजिश्चिकेतसि ।
त्र्या में त्रस्य वेधसो नवीयसो मन्मे श्रुधि नवीयसः ६
त्वं तिमन्द्र वावृधानो ग्रेस्मयु रिमित्रयन्ते तुविजात् मर्त्यं वजेग शूर मर्त्यम्
```

जहि यो नौ स्र<u>घायित</u> शृणुष्व सुश्रवंस्तमः । रिष्टं न यामुन्नपं भूतु दुर्मृति विश्वापं भूतु दुर्मृतिः ७

#### (१३२) द्वात्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । (१-४, ६) प्रथमादिपञ्चर्चां षष्ठचा उत्तरार्धर्चस्य चेन्द्रः (६) षष्ठचाः पूर्वार्धर्चम्येन्द्रापर्वतौ देवताः । ऋत्यष्टिश्छन्दः

त्वर्या वृयं मेघवृन् पूर्व्ये धन् इन्द्रेत्वोताः सासह्याम पृतन्यतो वेनुयामे वनुष्यतः ।

नेदिष्ठे <u>श्</u>रस्मिन्नह् न्यिधे वोचा नु सुन्वते । <u>श्र</u>स्मिन् युज्ञे वि चेये<u>मा</u> भरे कृतं व<u>ाजियन्तो</u> भरे कृतम् १ स्<u>वर्जेषे भरे श्राप्रस्य</u> वक्मे न्युषुर्बुधः स्वस्मिन्नञ्जेसि क्राणस्य स्वस्मिन्नञ्जेसि

ग्रहृ चिन्द्रो यथा विदे शीर्ष्णाशीर्ष्णीपवाच्यः । ग्रस्मत्रा ते सध्यंक सन्तु रातयो भुद्रा भुद्रस्य रातयः २ तत् तु प्रयः प्रबंधां ते शुशुक्वनं यस्मिन् युज्ञे वार्मकृरवत् चर्यं मृतस्य वारसि चर्यम् ।

वि तद् वोचेरधं द्विता ऽन्तः पंश्यन्ति रिश्मिभः । स घो विदे ग्रन्विन्द्रौ ग्वेषणो बन्धुचिद्भ्यौ ग्वेषणः ३ नू इत्था ते पूर्वथां च प्रवाच्यं यदङ्गिरोभ्योऽवृं<u>णो</u>रपं वृज मिन्द्र शि<u>च</u>न्नपं वजम् ।

ऐभ्यः समान्या दिशा ऽस्मभ्यं जेषि योत्सि च । सुन्वद्भ्यो रन्धया कं चिदवृतं हंगायन्तं चिदवृतम् ४ सं यञ्जनान् क्रतुंभिः शूरं ई्चयः द्धने हिते तरुषन्त श्रवस्यवः प्र येचन्त श्रवस्यवः ।

तस्मा ग्रायुः प्रजावृदिद् वाधे ग्रर्चन्त्योजेसा । इन्द्रं ग्रोक्यं दिधिषन्त धीतयों देवाँ ग्रच्छा न धीतयः ४ युवं तिमन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो नेः पृतन्यादप तंतिमद्धेतं वजेश तंतिमद्धेतम् ।

दूरे चत्तार्यं च्छन्त्सद् गहेनुं यदिनं चत् ।

# ग्रस्माकं शत्रून् परि शूर विश्वतौ दुर्मा देषीष्ट विश्वतः ६

(१३३) त्रयस्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१) प्रथमर्चस्त्रिष्टुप् (२-४) द्वितीयादितृचस्यानुष्टुप् (५) पञ्चम्या गायत्री (६) षष्ट्रचा धृतिः (७) सप्तम्याश्चाष्टिश्छन्दांसि

उभे पुनामि रोदंसी ऋतेन द्वहौ दहामि सं महीरं<u>नि</u>न्द्राः । <u>ऋभि</u>ञ्लग्य यत्रं हुता ऋमित्रां वैलस्थानं परि तृहळा ऋशैरन् १

<u> ग्रमि</u>ञ्लग्या चिदद्रिवः शोर्षा यातुमतीनाम् ।

छिन्धि वेटूरिगो पदा महावेटूरिगा पदा २

त्र्यवासां मघवञ<u>्जहि</u> शर्धो यातुमतीनाम् ।

<u>वैलस्थान</u>के ग्रर्मुके महावैलस्थे ग्रर्मुके ३

यासां तिस्त्रः पेञ्चाशतौ ऽभिव्लङ्गेरपार्वपः ।

तत् सु तै मनायति तुकत् सु तै मनायति ४

पिशङ्गिभृष्टिमम्भृगं इंपुशाचिमिन्द्र सं मृंग । सर्वं रचो नि बेर्हय ४ ऋवर्मुह ईन्द्र दादृहि श्रुधी नेः शुशोच हि द्यौः चा न भीषाँ स्रदिवो घृगान्न

भीषाँ स्र्रीद्रिवः ।

शष्मिन्तमो हि शष्मिभि र्वधैरुग्रेभिरीयसे।

त्रुपूरुषद्यो त्रप्रतीत शूर सत्वंभि स<u>ित्रस</u>प्तैः शूर सत्वंभिः ६

वृनोति हि सुन्वन् चयं परीगसः सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव द्विषौ देवानामव द्विषः।

सुन्<u>वा</u>न इत् सिषासित सहस्री वाज्यवृतः । सुन्वानायेन्द्री ददात्याभुवं रियं देदात्याभुवंम् ७ विंशोऽनुवाकः २० सू० १३४-१३६

(१३४) चतुस्त्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । वायुर्देवता । (१-५) प्रथमादिपञ्चर्चामत्यष्टिः (६) षष्ठयाश्चाष्टिश्छन्दसी

त्रा त्<u>वा</u> जुर्वो रार<u>हा</u>णा <u>त्र्र</u>भि प्रयो वायो वहन्त्विह पूर्वपीतये सोमस्य पूर्वपीतये। <u>क</u>ध्वां ते ग्रनुं सूनृ<u>ता</u> मनस्तिष्ठतु जानृती । नियुत्वेता रथेना योहि दावने वायो मुखस्य दावने १ मन्देन्तु त्वा मुन्दिनौ वायुविन्देवो ऽस्मत् क्राणासः सुकृता स्रभिद्यंवो गोभिः क्राणा स्रभिद्यंवः । यर्द्ध क्रा्णा इरध्ये द्वं सर्चन्त ऊतर्यः । सधीचीना नियुतौ दावने धिय उप ब्रुवत ई धियः २ वायुर्युङ्क्ते रोहिता वायुररूणा वायू रथे ग्रजिरा धुरि वोहळवे वहिष्ठा धुरि वोहळीवे। प्र बौधया पुरेधिं जार ग्रा संस्तीमिव । प्र चेन्नय रोदंसी वासयोषसः श्रवंसे वासयोषसंः ३ तुभ्यमुषासः शुचेयः परावति भुद्रा वस्त्री तन्वते दंसु रश्मिषु चित्रा नव्येषु रिश्मर्ष । तुभ्यं धेनुः संबुर्द्घा विश्वा वसूनि दोहते। म्रजनयो मुरुतौ वृज्ञरणीभ्यो दिव म्रा वृज्जरणीभ्यः ४ तुभ्यं शक्रासः शुचेयस्तुर्गयवो मदेषूग्रा ईषग्गन्त भुर्वग्य पामिषन्त भुर्वागि । त्वां त्सारी दर्समानो भगमीहे तक्ववीयै। त्वं विश्वेस्माद् भुवेनात्पासि धर्मणा ऽसुर्यात् पासि धर्मणा ४ त्वं नौ वायवेषामपूर्व्यः सोमानां प्रथमः पीतिमहिस सुतानां पीतिमहिसि । उतो विहुत्मतीनां विशां वेवुर्ज्षीगाम्। विश्वा इत् ते धेनवो दुह ग्राशिर घृतं दुहत ग्राशिरम् ६

(१३४) पञ्चित्रंशदुत्तरशततमं सूक्तम्
(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । (१-३,६)
प्रथमादितृचस्य नवम्यृचश्च वायुः (४-८) चतुर्थ्यादिपञ्चानाञ्चेन्द्रवायू देवताः ।
(१-६,६) प्रथमादिष्ट्टचां नवम्याश्चात्यष्टिः (७-८) सप्तम्यष्टम्योश्चाष्टिश्छन्दसी
स्तीर्णं बृहिरुपं नो याहि वीतये सहस्रेण नियुत्तं नियुत्वते
श्वातिनीभिर्नियुत्वते ।
तुभ्यं हि पूर्वपीतये देवा देवायं येमिरे ।
प्र ते सुतासो मधुमन्तो ऋस्थिर्न् मद्यं क्रत्वे ऋस्थिर्न् १
तुभ्यायं सोमः परिपूतो ऋद्रिभः स्पार्हा वस्यानः परि कोशमर्षति श्का

वसानो ऋर्षति । तवायं भाग ऋायुषु सोमौ देवेषु हूयते । वह वायो नियुतो याह्यसमयु जुंषाणो याह्यसमयुः २ म्रा नौ नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरं संहुस्त्रिगीभिरुपं याहि वीतये वायौ हव्यानि वीतये। तवायं भाग ऋत्वियः सर्रिष्मः सूर्ये सर्चा । <u> ऋध्वर्य्भिर्भरेमाणा ऋयंसत्</u> वायौ शक्रा ऋयंसत ३ त्र्या वां रथी नियुत्वीन् वचदवेसे उभि प्रयासि सुधितानि वीतये वायी हव्यानि वीतये। पिबतं मध्वो ग्रन्धंसः पूर्वपेयं हि वा हितम्। वायवा चन्द्रेग राधसा गैता मिन्द्रेश्च राधसा गैतम् ४ ग्रा वां धियो ववृत्युरध्वराँ उपे मिमन्दुं मर्मृजन्त वाजिने माशुमत्यं न वाजिनेम्। तेषां इंपबतमस्मयू ग्रा नो गन्तिमहोत्यां। इन्द्रेवायू सुतानामद्रिभिर्युवं मदीय वाजदा युवम् ५ इमे वां सोमा ऋप्स्वा सुता इहा ध्वर्युभिर्भरमाणा ऋयंसत् वायो शुक्रा **ऋ**यंसत । एते वामुभ्यंसृचत तिरः पुवित्रंमाशवंः । \_ स्रति वायो स<u>स</u>तो य<u>हि</u> शर्श्व<u>तो</u> यत्रु ग्रावा वर्दति तत्रे गच्छतं गृहमिन्द्रेश्च गच्छतम्। वि सूनृता दर्दशे रीयंते घृत मा पूर्णया नियुता याथो ऋध्वर मिन्द्रश्च याथो ग्रध्वरम् ७ ग्रत्राहु तद् वहिथे मध्व ग्राहुतिं यमेश्वत्थम्पतिष्ठन्त जायवो ऽस्मे ते सन्तु जायवीः । साकं गावः सुर्वते पर्च्यते यवो न ते वाय उपं दस्यन्ति धेनवो नापं दस्यन्ति धेनवीः ५ इमे ये ते सु वायो बाह्लीजसो उन्तर्नदी ते प्तर्यन्त्युच्चणो महि ब्राधन्त उच्चणः धन्वश्चिद् ये ग्रनाशवी जीराश्चिदगिरौकसः। सूर्यस्येव रश्मयो दुर्नियन्तवो हस्तयोर्दुर्नियन्तवः ६

(१३६) षिट्त्रंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । (१-४) प्रथमादिपञ्चर्चां मित्रावरुणौ (६-७) षष्ठीसप्तम्योश्च लिङ्गोक्ता देवताः । (१-६) प्रथमादिषड्डचामत्यष्टिः (७) सप्तम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी प्र सु ज्येष्ठं निचिराभ्यां बृहन्नमों हुव्यं मृतिं भेरता मृ<u>ळ</u>यद्भ्यां स्वादिष्ठं

प्र सु ज्येष्ठ नि<u>च</u>राभ्या बृहन्नमी हुव्य मृति भरता मृ<u>ळ</u>यद्भ्या स्वादिष्ठ मृ<u>ळ</u>यद्भ्याम् ।

ता सम्राजां घृतासुंती युज्ञेयंज्ञ उपस्तुता ।

ग्रथैनोः <u>च</u>त्रं न कुर्त<u>श्च</u>नाधृषै देवृत्वं नू चिदाधृषै १ ग्रदेशिं गातुरुखे वरीयसी पन्था <u>मृ</u>तस्य समेयंस्त रश्मि श्चचुर्भगस्य

रुश्मिभैः ।

द्युन्नं <u>मित्रस्य</u> सार्दन मर्यम्णो वर्रुणस्य च । ग्रथां दधाते बृहदुक्थ्यं१ं वयं उपस्तुत्यं बृहद् वयः २ ज्योतिष्मतीमदितिं धार्यत्वितिं स्वर्वतीमा संचेते <u>दि</u>वेदिवे जागृवांसां दिवेदिवे ।

ज्योतिष्मत् <u>च</u>त्रमाशाते स्रादित्या दानुनस्पती । मित्रस्तयोर्वरुगो यातयज्जनो ऽर्यमा यातयज्जनः ३

श्रयं <u>मित्राय</u> वर्रुणाय शंतेमः सोमौ भूत्ववृपानेष्वाभेगो देवो देवेष्वाभेगः । तं देवासौ जुषेरत विश्वे स्रद्य सजोषेसः ।

तथा राजाना करथो यदीमह ऋतावाना यदीमहे ४

यो मित्राय वर्रणायाविधजनौ ऽनुर्वाणं तं परि पातो ग्रंहंसो दाश्वांसं

मर्तमंहंसः । तमेर्यमाभि रेज्ञ त्यृजूयन्तमनुं वृतम् ।

उक्थैर्य एनोः परिभूषंति वृतं स्तोमैराभूषंति वृतम् ४

नमौ दिवे बृंहते रोदंसीभ्यां इंमुत्रायं वोचं वरुणाय मीहळुषे सुमृळीकायं मीहळुषे।

इन्द्रम्मिम्पं स्तुहि द्युचमंर्युम्णं भगम्।

ज्योग्जीवन्तः प्रजया सचेमहि सोमस्योती संचेमहि ६

कती देवानां व्यमिन्द्रवन्तो मंसीमहि स्वयंशसो मुरुद्धिः ।

अग्रिमित्रो वर्ष्णः शर्म यंसन् तदश्याम मुघवनो वयं च ७

द्वितीयोऽध्यायः २ वर्गाः १-१२७

### (१३७) सप्तत्रिंशदुत्तरशततमं सूकम् (१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । ग्रतिशक्वरी छन्दः

सुषुमा यतिमद्रिभि गींश्रीता मत्सरा इमे सोमसो मत्सरा इमे। न्न रोजाना दिविस्पृशा ऽस्<u>म</u>त्रा गे<u>न्त</u>मुपे नः । इमे वा इंमत्रावरुणा गर्वाशिरः सोमाः शक्रा गर्वाशिरः १ -इम ग्रा यातिमन्देवः सोमासो दध्याशिरः सुतासो दध्याशिरः । \_ उत वोमुषसौ बुधि साकं सूर्यस्य रश्मिभिः। सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुर्ज्ञाताय पीतये २ तां वर्ष <u>धे</u>नुं न वर्षस्री मुंशं दुंहन्त्यद्रिभिः सोमं दुहुन्त्यद्रिभिः । <u> ग्रस्म</u>त्रा गेन्तुमुपे नो ऽर्वाञ्चा सोमेपीतये। श्रयं वां मित्रावरुणा नृभिः सुतः सोम् श्रा पीतये सुतः ३

### (१३८) ऋष्टात्रिंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-४) चतुर्ऋ्यचस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । पूषा देवता । **ग्र**त्यष्टिश्छन्दः

प्रप्र पूष्णस्तुविजातस्यं शस्यते महित्वमस्य त्वसो न तेन्दते स्तोत्रमस्य न तेन्दते । त्र्यामि स<u>ुम्रयन्न</u>ह मन्त्यूतिं मयोभुवम् ।

विश्वस्य यो मन त्रायुयुवे मुखो देव त्रायुयुवे मुखः १ प्र हि त्वां पूषन्नजिरं न यामंनि स्तोमेभिः कृरव ऋग्वो यथा मृध उष्ट्रो न पीपरो मुर्धः ।

हुवे यत् त्वां मयोभुवं देवं सुख्याय मर्त्यः। <u> ऋस्मार्कमाङ्गूषान् द्युम्निनस्कृधि</u> वाजेषु द्युम्निनस्कृधि २ यस्यं ते पूषन् त्सुरूये विपन्यवः क्रत्वां चित् सन्तोऽवसा बुभुज्जिर इति क्रत्वी बुभुजिरे।

तामनुं त्वा नवीयसीं नियुतं राय ईमहे। त्र्रहेळमान उरुशं<u>स</u> सरी भव् वाजेवा<u>जे</u> सरी भव ३

ग्रस्या क षु ग्र उपं सातये भुवो ऽहेळमानो रिरवाँ ग्रजाश्व श्रवस्यतामेजाश्व

I

ग्रो षु त्वां ववृतीमिह स्तोमेभिर्दस्म साधुभिः । नहि त्वां पूषन्निमन्यं ग्रा<u>घृणे</u> न ते स्वरूयमंपह्नुवे ४

(१३६) एकोनचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य दैवोदासिः परुच्छेप ऋषिः । (१, ११) प्रथमर्च एकादश्याश्च विश्वे देवाः (२) द्वितीयाया मित्रावरुणौ (३-५) तृतीयादितृचस्याश्विनौ (६) षष्ठ्या इन्द्रः (७) सप्तम्या ऋग्निः (८) ऋष्टम्या मरुतः (६) नवम्या इन्द्राग्नी (१०) दशम्याश्च बृहस्पतिर्देवताः । (१-४, ६-१०)

प्रथमादिचतुर्ऋ्गचां षष्ठचादिपञ्चानाञ्चात्यष्टिः (५) पञ्चम्या बृहती (११)

एकादश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि

म्रस्तु श्रौषंट् पुरो म्रियां धिया देध म्रा नु तच्छधीं दिव्यं वृंगीमह इन्द्रवायू वृंगीमहे।

यर्द्ध क्रागा विवस्वंति नाभा संदायि नर्व्यसी ।

ग्रध प्र सू न उप यन्तु धीतयौ देवाँ ग्रच्छा न धीतयः १

यद्ध त्यन्मित्रावरुणावृताद ध्योददा<u>थे</u> ग्रनृतं स्वेने मृन्युना दत्तेस्य स्वेने मृन्युना ।

युवोरित्थाधि सद्म स्वपंश्याम हिरगययंम् ।

\_ धीभिश्चन मनसा स्वेभिरचिः सोमस्य स्वेभिरचिः २

युवां स्तोमेभिर्देवयन्तौ ग्रश्चिना ऽऽश्चावयन्त इव श्लोकमायवौ युवां

ह्वाभ्या३यर्वः ।

युवोर्विश्वा ग्रधि श्रियः पृत्तेश्च विश्ववेदसा ।

\_ प्रुषायन्ते वां प्वयो हिरगयये रथे दस्ता हिरगयये ३

ञ्च त्रचैति दस्ता व्युर्' नार्कमृगवथो युञ्जते वां रथयुजो दिविष्टि ष्वध्वस्मानो दिविष्टिषु ।

म्रधि वां स्थामे वन्ध्रे रथे दस्रा हिर्गययै।

पृथेव यन्तविनुशासेता रजो ऽञ्जसा शासेता रजः ४

शर्चीभिर्नः शचीवसू दिवा नक्तं दशस्यतम्।

मा वां रातिरुपं दसत् कर्दा चना स्मद् रातिः कर्दा चन ४

वृषंन्निन्द्र वृष्पार्णा<u>स</u> इन्देव इमे सुता ग्रद्रिषुतास उद्भिद्र-स्तुभ्यं सुतास

उद्भिद्देः। ते त्वी मन्दन्तु दावनै मुहे चित्राय रार्धसे। गीर्भिर्गिर्वाहुः स्तर्वमान् त्रा गीह स्मृळीको न त्रा गीह ६ म्रो षू गौ म्राग्ने शृणुहि त्वमीळितो देवेभ्यौ ब्रवसि युज्ञियैभ्यो राजभ्यो यज्ञियेभ्यः । यद्ध त्यामङ्गिरोभ्यो धेनुं देवा ग्रदत्तन । वि तां दुहे ग्रर्थमा कर्तरी सर्चां एष तां वेद मे सर्चा ७ मो षु वौ ग्रस्मद्भि तानि पौंस्या सनौ भूवन् द्युम्नानि मोत जीरिषु रस्मत् पुरोत जीरिषुः । \_ यद् व<u>श</u>्चित्रं युगेयुं<u>गे</u> न<u>व्यं</u> घोषादमेर्त्यम् । ग्रुस्मासु तन्मेरुतो यर्च दुष्टरं दिधृता यर्च दुष्टरंम् ५ द्ध्यङ् हं मे जनुषुं पूर्वो ग्रङ्गिराः प्रियमेधः करावो ग्रत्रिर्मनुर्विदु स्ते मे पूर्वे मनुर्विदुः । तेषां देवेष्वायंति रस्माकं तेषु नाभयः। तेषां पुदेन मह्या नेमे गिरे न्द्राग्नी ग्रा नेमे गिरा ६ होतां यत्तद् वृनिनौ वन्त वार्यं बृहस्पतिर्यजति वेन उत्तिभिः पुरुवारेभिरुचभिः। <u>ज</u>गृभ्मा दूरस्रोदि<u>शं</u> श्लो<u>क</u>मद्रेर<u>ध</u> त्मनो । ग्रधीरयद्रिरिन्दीनि सुक्रतुः पुरू सद्योनि सुक्रतुः १० ये दैवासो दिव्येकदिश स्थ पृथिव्यामध्येकदिश स्थ। <u>अप्सु चितौ महिनैक दश</u> स्थ ते देवासो युज्ञ मिमं ज्रुषध्वम् ११ एकविंशोऽनुवाकः २१ स्० १४०-१५६

#### (१४०) चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ऋग्निर्देवता । (१-६, ११) प्रथमादिनवर्चामेकादश्याश्च जगती (१०) दशम्या जगती त्रिष्टुब् वा

(१२-१३) द्वादशीत्रयोदश्योश्च त्रिष्टृप् छन्दसी

वे<u>दिषदे प्रियधांमाय सुद्युते धासिमिव</u> प्र भ<u>रा</u> योनिम्ग्रये । वस्त्रेगेव वासया मन्मेना शुचिं ज्योतीरेथं शुक्रवेर्णं त<u>मोहर्नम्</u> १ <u>अ</u>भि द्विजन्मां त्रिवृदर्न्नमृज्यते संवत्सरे वावृधे जग्धमी पुनः ।

VEDIC LITERATURE COLLECTION

ग्रुन्यस्यासा जिह्नया जेन्यो वृषा न्यश्नेन्येन वृतिनो मृष्ट वारगः २ कृष्णुपुतौ वे<u>व</u>िजे स्रस्य सुिचता उभा तरेते स्रभि मातरा शिशीम् । प्राचाजिह्नं ध्वसर्यन्तं तृषुच्युतः मा साच्यं कुपेयं वर्धनं इंपतुः ३ मुमुद्धवोई मनेवे मानवस्यते रेघुद्भवेः कृष्णसीतास ऊ जुर्वः । त्रादस्य ते ध्वसर्यन्तो वृथेरते कृष्णमभ्वं महि वर्षः करिक्रतः । यत् सी मुहीमुवनिं प्राभि मर्मृश दभिश्वसन् त्स्तनयुन्नेति नानदत् ४ भूषुन् न योऽधि बुभूषु नम्नेते वृषेव पत्नीरभ्येति रोरुवत् । त्र्योजायमनिस्तन्वेश्च शुम्भते भीमो न शृङ्गी दविधाव दुर्गृभिः ६ स संस्तिरौ विष्टिरः सं गृभायति जाननेव जानतीर्नित्य स्रा शये। पुनर्वर्धन्ते ग्रपि यन्ति देव्यं मुन्यद् वर्षः पित्रोः कृरवते सची ७ तम् गुर्वः केशिनीः सं हि रैभिर ऊर्ध्वास्तिस्थुर्म्मुषीः प्रायवे पुर्नः । तासां जरां प्रमुञ्जनेति नानेद दसुं परं जनयेञ्चीवमस्तृतम् ५ <u> त्रुधीवासं परि मातू रिहन्नहं तुविग्रेभिः सत्वंभिर्याति</u> वि जर्यः । वयो दर्धत् पुद्रते रेरिहृत् सदा ऽनु श्येनी सचते वर्तनीरह ६ <u> ग्रुस्माकेमग्ने मुघर्वत्स् दीदि ह्यध</u> श्वसीवान् वृष्भो दम्नाः । <u> ऋवास्या शिशीमतीरदीदे वीमैव युत्स् पीर्जर्भुरागः १०</u> इदमेग्ने सुधितं दुर्धितादधि प्रियादु चिन्मन्मेनः प्रेयो ग्रस्त ते । \_ यत् ते शक्रं तुन्<u>वो</u>ई रोच<u>ते</u> शु<u>चि</u> ते<u>नास्मभ्यं वनसे</u> र<u>त</u>्नमा त्वम् ११ रथीय नावीमृत नी गृहाय नित्यारित्रां पद्वती रास्यग्ने । त्रुस्मार्कं <u>वी</u>राँ उत नौ मुघो<u>नो</u> जनौँश या पारयाच्छर्म या चे १२ ग्रभी नौ ग्रग्न उक्थिमिज्जुंगुर्या द्यावाचामा सिन्धेवश्च स्वर्गूर्ताः । गञ्यं यञ्यं यन्तौ दीर्घाहे षुं वरमरुगयौ वरन्त १३

(१४१) एकचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा त्रृषिः । त्रप्रिविंवता । (१-११) प्रथमाद्येकादशर्चां जगती (१२-१३) द्वादशीत्रयोदश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी बळित्था तत् वर्षेषे धायि दर्शतं देवस्य भर्गः सहसो यतो जिन । यदीमुपु ह्नरीते साधीते मृति र्ज्युतस्य धेनी ग्रनयन्त सुस्तुर्तः १ पृत्तो वर्षः पितुमान् नित्य ग्रा श्ये द्वितीयमा सप्तर्शिवासु मातृष् ।

तृतीयमस्य वृष्भस्यं दोहसे दशप्रमितं जनयन्त योषंगः २ -निर्यदी बुध्नान्<u>मेहिषस्य</u> वर्षस ई<u>शा</u>ना<u>सः शर्वसा</u> क्रन्तं सूरर्यः । यदीमनुं प्रदिवो मध्वं ग्राधवे गुहा सन्तं मात्रिश्वां मथायति ३ प्र यत् पितुः परमान्नीयते पार्या पृत्तुधौ वीरुधो दंस् रोहति। उभा यदस्य जनुषं यदिन्वत स्रादिद् यविष्ठो स्रभवद् घृगा शुचिः ४ म्रादिन्<u>मा</u>तृरावि<u>शिद् यास्वा शुचि</u>रहिंस्यमान उर्विया वि वविधे । ग्रनु यत् पूर्वा ग्ररुहत् सनाजुवो नि नव्यसीष्ववरासु धावते ५ म्रादिद्धोतारं वृग<u>ते</u> दिविष्टिषु भर्गमिव पपृ<u>चा</u>नासं ऋञ्जते । देवान् यत् क्रत्वा मुज्मना पुरुष्टतो मर्तुं शंसं विश्वधा वेति धार्यसे ६ वि यदस्थाद् यजतो वार्तचोदितो ह्वारो न वक्वां जरणा ग्रनांकृतः । तस्य पत्मेन् दुनुषेः कृष्णजेहसः श्चिजन्मनो रज ग्रा व्येध्वनः ७ रथो न यातः शिक्वंभिः कृतो द्यामङ्गेभिररुषेभिरीयते । म्रादेस्य ते कृष्णासी दिन्न सूरयः शूरेस्येव त्वेषथीदीषते वर्यः ५ त्वया ह्येग्ने वर्रुणो धृतवेतो मित्रः शाशिद्रे त्रर्थिमा सुदानेवः । यत् सीमनु क्रतुना विश्वर्था विभु रराम्न नेमिः परिभूरजीयथाः ६ त्वमीग्रे शशमानायं सुन्वते रतं यविष्ठ देवतातिमिन्वसि । तं त्वा नु नर्व्यं सहसो युवन् वयं भगं न कारे महिरत धीमहि १० ग्रस्मे रियं न स्वर्थं दम्नेनसं भगुं दत्तं न पैपृचासि धर्गसिम्। रश्मींरिव यो यमित जन्मेनी उभे देवानां शंसीमृत ग्रा चे सुक्रतुः ११ उत नेः सुद्योत्मा जीराश्चो होता मुन्द्रः शृ्रावञ्चन्द्ररेथः । स नौ नेषुन्नेषेतमैरमूरो ऽग्निर्वामं सृवितं वस्यो ग्रच्छ १२ त्र्यस्त<u>िव्य</u>ग्निः शिमीवद्भिरकेः साम्राज्याय प्रतरं दर्धानः । ग्रमी च ये मुघवानो व्यं च मिहुं न सूरो ग्रति निष्टतन्यः १३

(१४२) द्विचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दैर्घतमा ऋषिः । (१) प्रथमर्च इध्मः सिमद्धो वाग्निः (२) द्वितीयायास्तनूनपात् (३) तृतीयाया नराशंसः (४) चतुर्थ्या इळः (४) पञ्चम्या बर्हिः (६) षष्ठचा देवीर्द्वारः (७) सप्तम्या उषासानक्ता (८) ऋष्टम्या दैव्यौ होतरौ प्रचेतसौ (१) नवम्यास्तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः (१०) दशम्यास्त्वष्टा (११) एकादश्या वनस्पतिः (१२) द्वादश्याः स्वाहाकृतयः (१३) त्रयोदश्याश्चेन्द्रो देवताः । स्रनुष्टुप् छन्दः

सिमद्भो अग्नु या वेह देवाँ युद्य युतस्रुचे। तन्त्रं तन्ष्व पूर्व्यं सुतसीमाय दाशुषे १ घृतवेन्तुम्पं मा<u>सि</u> मधुंमन्तं तनूनपात् । यज्ञं विप्रस्य मार्वतः शशमानस्य दाश्षः २ शुचिः पावको ऋदूंतो मध्वा यज्ञं इंमीमचति। नराशंसस्त्रिरा दिवो देवो देवेषु युज्ञियः ३ ईळितो स्रेग्न स्रा वहे न्द्रं चित्रमिह प्रियम्। -इयं हि त्वां मुतिर्ममा च्छां सुजिह्न वच्यते ४ स्तृगानासौ यतस्चीचो बुर्हिर्युज्ञे स्वध्वरे। वुञ्जे देवव्यंचस्तम् मिन्द्राय शर्म सप्रथः ५ वि श्रीयन्तामृतावृधीः प्रयै देवेभ्यौ महीः । पावकासः पुरुस्पृहो द्वारी देवीरस्थतः ६ त्रा भन्दमाने उपिके नक्तोषासी सुपेशसा। यह्नी ऋतस्यं मातरा सीदंतां बृहिरा सुमत् ७ मुन्द्रजिह्ना जुगुर्वग्<u>षी</u> होतारा दैव्या कवी। युज्ञं नौ यत्ततामिमं सिधमुद्य दिविस्पृशीम् ८ शुचिदेवेष्वपिता होत्रा मुरुत्सु भारती । इळा सरस्वती मुही बुर्हिः सीदन्तु युज्ञियाः ६ तन्नेस्तुरीपुमद्भेतं पुरु वारं पुरु त्मना । त्वष्टा पोषाय विष्यंतु राये नाभा नो ग्रस्मयुः १० <u>ऋवृसृजन्नुप</u> त्मना देवान् यीच वनस्पते। <u> ऋग्निर्ह</u>ञ्या सुंषूदति देवो देवेषु मेधिरः ११ पूष्रवर्ते मुरुत्वेते विश्वदेवाय वायवे । -स्वाहा गायुत्रवैपसे हुव्यमिन्द्रीय कर्तन १२ स्वाहांकृतान्या गृ ह्यूपं हुव्यानि वीतये। इन्द्रा गीहि श्रुधी हवं त्वां हैवन्ते ग्रध्वरे १३

 प्रथमादिसप्तर्चां जगती (६) ग्रष्टम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी
प्र तर्व्यसीं नर्व्यसीं धीतिम्प्रये वाचो मृतिं सहंसः सूनवे भरे ।
श्रुपां नपाद् यो वसुभिः सह प्रियो होतां पृथिव्यां न्यसीददृत्वियः १
स जार्यमानः परमे व्योम न्याविर्धिरंभवन्मात्रिश्चेने ।
श्रुस्य क्रत्वां सिमधानस्यं मृज्यना प्र द्यावां शोचिः पृथिवी ग्रेरोचयत् २
श्रुस्य त्वेषा श्रुजरां श्रुस्य भानवः सुसंदृशः सुप्रतीकस्य सुद्धतः ।
भात्वं चसो ग्रुत्यक्तुर्न सिन्धवो ऽग्ने रेजन्ते ग्रसंसन्तो श्रुजराः ३
यमेरिरे भृगवो विश्ववेदसं नाभां पृथिव्या भुवनस्य मृज्यनां ।
श्रुप्तिं तं गीर्भिहिनुहि स्व ग्रा दमे य एको वस्वो वर्रुसो न राजित ४
न यो वर्राय मृरुत्तिमिव स्वनः सेनैव सृष्टा दिव्या यथाशिनः ।
श्रुप्तिर्जम्भैस्तिगितैर्रित्त भर्वति योधो न शत्रून् त्स वना न्यृंञ्जते ४
कुविन्नी श्रुप्तिरुचर्थस्य वीरसद वसुंष्कुविद वसुंभिः कार्ममावरंत् ।
चोदः कुवित् तुंतुज्यात् सातये धियः शुचिप्रतीकं तम्या धिया गृंगे ६
घृप्रतीकं व श्रुतस्यं धूर्षदं मृप्तिं इंमुत्रं न संमिधान त्रृञ्जते ।
इन्धीनो श्रुक्रो विदर्थेषु दीदी च्छुक्रवंर्णामुदुं नो यंसते धियम् ७

(१४४) चतुश्चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ऋग्निर्देवता । जगती छन्दः

अप्रयुच्छन्नप्रयुच्छिद्धरमे शिवेभिर्नः पायुभिः पाहि शग्मैः।

त्र्यदेब्धेभिरदृपितेभिरिष्टे ऽनिमिषद्भिः परि पाहि नो जाः **५** 

एति प्र होतां वृतमस्य माययो ध्वां दर्धानः शुचिपेशसं धिर्यम् । अभि स्त्रचः क्रमते दिज्ञणावृतो या ग्रंस्य धामं प्रथमं ह निसंते १ अभीमृतस्यं दोहनां ग्रनूषत योनौ देवस्य सदेने परीवृताः । अपामुपस्थे विभृतो यदावंस दर्ध स्वधा ग्रंधयुद् याभिरीयते २ युर्यूषतः सर्वयसा तदिद् वर्षः समानमर्थं वितरित्रता मिथः । ग्रादी भगो न हव्यः समस्मदा वोहळुर्न रश्मीन् त्समयंस्त सार्रिथः ३ यमीं द्वा सर्वयसा सप्यतः समाने योनौ मिथुना समौकसा । दिवा न नक्तं पिततो युवाजिन पुरू चर्म्चज्रो मानुषा युगा ४ तमीं हिन्वन्ति धीतयो दश विशों देवं मर्तास ऊतये हवामहे ।

धनोरिध प्रवत ग्रा स त्रृंगव त्यिभवर्जिद्धर्व्युना नविधित ४ त्वं ह्यंग्ने दिव्यस्य रार्जिस त्वं पार्थिवस्य पशुपा ईव त्मनी। एनी त एते बृंहती ग्रंभिश्रियां हिर्गययी वक्वरी बहिराशाते ६ ग्रंग्ने जुषस्व प्रति हर्य तद् वचो मन्द्र स्वधीव त्रृतिजात सुक्रेतो। यो विश्वतः प्रत्यङ्ङसि दर्शतो रुगवः संदृष्टो पितुमाँ ईव चर्यः ७

(१४४) पञ्चचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्
(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । अग्निर्देवता । (१-४)
प्रथमादिचतुर्ऋचां जगती (४) पञ्चम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी
तं पृंच्छता स जंगामा स वेंद्र स चिंकित्वाँ ईयते सा न्वीयते ।
तिस्मिन् त्सन्ति प्रशिष्क्तिस्मिन्निष्टयः स वाजस्य शर्वसः शृष्मिग्रस्पतिः १
तिमत् पृंच्छन्ति न सिमो वि पृंच्छिति स्वेनैव धीरो मनसा यदग्रभीत् ।
न मृंष्यते प्रथमं नाप्रं वचो ऽस्य क्रत्वां सचते अप्रदृपितः २
तिमद् गंच्छन्ति जुह्नर्रस्तमर्वती विश्वान्येकः शृणवृद् वचांसि मे ।
पुरुप्रैषस्तत्तंरिर्यज्ञसाधनो ऽच्छिद्रोतिः शिशरादंत्त सं रभः ३
उपस्थायं चरित यत् समारत सद्यो जातस्तत्सार युज्येभिः ।
ग्रभि श्वान्तं मृंशते नान्द्यं मुदे यदीं गच्छन्त्युशतीरिपिष्ठितम् ४
स ई मृगो अप्यो वनुर्गु रुपं त्वच्युपमस्यां नि धीयि ।
व्यंत्रवीद् वयुना मत्येभ्यो ऽग्निर्विद्वाँ अन्तिचिद्ध सत्यः ४

(१४६) षट्चत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः त्रिमूर्धानं सप्तरिंशमं गृणीषे ऽनूनमृग्निं इंपुत्रोरुपस्थे । निष्त्तमंस्य चरतो ध्रुवस्य विश्वां दिवो रौचनापंप्रिवांसम् १ उत्ता मृहाँ ऋभि वेवत्त एने ऋजरेस्तस्थावितक्रितिर्ऋष्वः । उर्व्याः पदो नि देधाति सानौ रिहन्त्यूधौ अरुषासौ अस्य २ समानं वृत्समृभि संचरेन्ती विष्वं ग्धेनू वि चरतः सुमेके । अनुप्वृज्याँ अध्वनो मिमनि विश्वान् केताँ अधि मृहो दधनि ३ धीरांसः पदं क्वयौ नयन्ति नानां हृदा रत्त्तंमाणा अजुर्यम् । सिषांसन्तः पर्यपश्यन्त सिन्धुं माविरेभ्यो अभवृत् सूर्यो नृन् ४

दिदृ त्तेग्यः परि काष्ठांसु जेन्यं ईळेन्यों महो स्रर्भाय जीवसे । पुरुत्रा यदर्भवृत् सूरहैभ्यो गर्भेभ्यो मुघवां विश्वदर्शतः ४

## (१४७) सप्तचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

[Rik Veda]

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः कथा ते अग्ने शुचर्यन्त आयो देदाशुर्वाजैभिराशुषाणाः । उभे यत् तोके तर्नये दर्धाना ऋतस्य सामन् रणयन्त देवाः १ बोधी मे ऋस्य वर्चसो यिवष्ट मंहिष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधावः । पीयिति त्वो अनुं त्वो गृणाति वन्दारुस्ते तुन्वं वन्दे अग्ने २ ये पायवो मामतेयं ते अग्ने पश्यन्तो ऋन्धं दुरितादरं चन् । रख्च तान् त्सुकृतौ विश्ववेदा दिप्सन्त इद् रिपवो नाहं देभुः ३ यो नौ अग्ने अर्रारवाँ अष्टायु ररातीवा मूर्चयिति द्वयेने । मन्त्रौ गुरुः पुनरस्तु सो अर्रम्मा अनुं मृचीष्ट तुन्वं दुरुक्तैः ४ उत वा यः सहस्य प्रविद्वान् मर्तो मर्तं मूर्चयिति द्वयेने । अर्तः पाहि स्तवमान स्तुवन्त मर्ग्ने मार्किनौ दुरितायं धायीः ४

#### (१४८) ग्रष्टचत्वारिंशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्यस्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ऋग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः मथीद् यदी विष्टो मौत्रिश्चा होतारं विश्वाप्सुं विश्वदेव्यम् । नि यं दुधुर्मनुष्यासु विच्च स्वर्र्ण् चित्रं वपुषे विभावम् १ दुदानमिन्न देदभन्त मन्मा ग्निर्वरू थं मम् तस्यं चाकन् । जुषन्त विश्वान्यस्य कर्मो पेस्तुतिं भरेमाणस्य कारोः २ नित्ये चिन्नु यं सदने जगृभ्रे प्रशस्तिभिर्दिधरे यृज्ञियासः । प्र सू नयन्त गृभयन्त इष्टा वश्वांसो न रथ्यो रारहाणाः ३ पुरूणि दुस्मो नि रिणाति जम्भे राद् रौचते वन् ऋा विभावां । ऋादंस्य वातो ऋनुं वाति शोचि रस्तुर्न शर्यामस्नामनु द्यून् ४ न यं रिपवो न रिष्रयवो गर्भे सन्तं रेष्णा रेषयंन्त । ऋन्धा स्रीपश्या न देभन्नभिर्व्या नित्यांस ई प्रेतारो ऋरचन् ४

(१४६) एकोनपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ऋग्निर्देवता । विराट् छन्दः

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT

VEDIC LITERATURE COLLECTION

महः स राय एषेते पितर्द चिन इनस्य वस्नीनः पद भ्री।
उप भ्रजीन्तमद्रीयो विधिन्नत् १
स यो वृषी नृरां न रोदेस्योः श्रवीभिरस्ति जीवपीतसर्गः।
प्र यः सेस्ताणः शिश्रीत योनौ २
भ्रा यः प्रं नार्मिणीमदीदे दत्यः कविनेभन्योई नार्वा।
सूरो न रुख्वाञ्छतात्मी ३
भ्राभि द्विजन्मा त्री रौचनानि विश्वा रजीसि शुशुचानो भ्रेस्थात्।
होता यजिष्ठो ग्रुपां सुधस्थै ४
भ्रयं स होता यो द्विजन्मा विश्वा दुधे वार्याणि श्रवस्या।
मर्तो यो ग्रेस्मै सुतुको दुदाशे ४

#### (१५०) पञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । अग्निर्देवता । उष्णिक् छन्दः पुरु त्वौ दाश्वान् वौचे ऽरिरेग्ने तवै स्विदा । तोदस्यैव शर्ण आ मृहस्यै १ व्यैनिनस्य धिननेः प्रहोषे चिदरेरुषः । कदा चन प्रजिगतो अदैवयोः २ स चन्द्रो विष्रु मत्यौ मृहो वार्धन्तमो दिवि । प्रप्रेत् तै अग्ने वनुषेः स्याम ३

#### (१५१) एकपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । (१) प्रथमर्चो मित्रः (२-६) द्वितीयाद्यष्टानाञ्च मित्रावरुगौ देवताः । जगती छन्दः

मित्रं न यं शिम्या गोषुं गृव्यवेः स्वाध्यो विदर्थे ऋप्सु जीजनन् । अरेजेतां रोदंसी पाजसा गिरा प्रति प्रियं यंजतं जनुषामवेः १ यद्ध त्यद् वा पुरुमीहळस्यं सोमिनः प्र मित्रासो न दंधिरे स्वाभुवेः । ऋध क्रतुं विदतं गातुमर्चत उत श्रुतं वृषणा पुस्त्यावतः २ ऋ। वा भूषन् चितयो जन्म रोदंस्योः प्रवाच्यं वृषणा दर्जसे मृहे । यदीमृताय भरेथो यदर्वते प्र होत्रया शिम्यां वीथो ऋध्वरम् ३ प्र सा चितिरेसुर या मिहं प्रिय ऋतीवानावृतमा घोषथो बृहत् । युवं दिवो बृहतो दर्जमाभुवं गां न धुर्युपं युञ्जाथे ऋपः ४

मही अर्त्र महिना वार्रमृगवथो ऽरेगवृस्तुज आ सर्चन् धेनवेः । स्वर्रन्ति ता उपरतिति सूर्य मा निमुचे उषसंस्तक्ववीरिव ४ आ वामृताये केशिनीरन्षत मित्र यत्र वर्रग गातुमर्चेथः । अव त्मनी सृजतं इंपन्वतं धियौ युवं विप्रस्य मन्मनामिरज्यथः ६ यो वा यज्ञैः शंशमानो ह दाशित कविर्होता यजीत मन्मसार्धनः । उपाह तं गच्छेथो वीथो अध्वर मच्छा गिरेः सुमृतिं गेन्तमस्मयू ७ युवां यज्ञैः प्रथमा गोभिरञ्जत त्रृतीवाना मनसो न प्रयुक्तिषु । भरेन्ति वा मन्मना संयता गिरो ऽदृष्यता मनसा रेवदाशाथे ६ रेवद् वयौ दधाथे रेवदाशाथे नर्रा मायाभितितकित माहिनम् । न वा द्यावोऽहिभिनीत सिन्धेवो न देवत्वं प्रगयो नानेशुर्म्घम् ६

(१५२) द्विपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-७) सप्तर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

युवं वस्त्रीणि पीवसा वसाथे युवोरच्छिद्रा मन्तेवो ह सर्गाः । ग्रवितिरत्मनृतािन विश्वं ग्रुतेन मित्रावरुणा सचेथे १ एतञ्चन त्वो वि चिकेतदेषां सत्यो मन्त्रः किवशस्त ग्रृष्याेवान् । त्रिरिश्रं हिन्त चतुरिश्ररुगो देविनदी ह प्रथमा ग्रेजूर्यन् २ ग्रुपादेति प्रथमा पद्भतीनां कस्तद् वां मित्रावरुणा चिकेत । गर्भो भारं भेरत्या चिदस्य ग्रुतं पिपत्य्नितं नि तारीत् ३ प्रयन्तमित् परि जारं कनीनां पश्यामिस नोपेनिपद्यमानम् । ग्रन्वपृग्णा वितता वसानं प्रियं मित्रस्य वर्रुणस्य धामे ४ ग्रुवन्त्रो जातो ग्रेनभीशुरर्वा किनेक्रदत् पतयदूर्ध्वसानः । ग्रुचित्तं बह्यं जुजुषुर्युवानः प्र मित्रे धाम् वर्रुणे गृणन्तः ५ ग्रा धेनवो मामतेयमवन्ती र्बद्यप्रियं पीपयन् त्सिस्मन्न्ध्वन् । पित्वो भिन्नेत व्युनािन विद्वा नासाविवासन्दितिमुरुष्येत् ६ ग्रा वां मित्रावरुणा ह्व्यजुष्टिं नमसा देवाववंसा ववृत्याम् । ग्रुस्माकं बृद्य पृतेनासु सह्या ग्रुस्माकं वृष्टिर्द्विया सुपारा ७

(१४३) त्रिपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्

(१-४) चतुर्ऋचस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

यजीमहे वां महः सजोषी हुव्येभिर्मित्रावरुणा नमीभिः।
घृतैर्घृतस्तू ग्रध यद् वामस्मे ग्रध्वर्यवो न धीतिभिर्भरेन्ति १
प्रस्तुतिर्वा धाम न प्रयुक्ति रयोमि मित्रावरुणा सुवृक्तिः।
ग्रमक्ति यद् वां विदथेषु होतां सुम्नं वां सूरिर्वृषणावियेच्चन् २
पीपायं धेनुरदितिर्म्भृताय जनीय मित्रावरुणा हिव्दर्वे।
हिनोति यद् वां विदथे सप्यन् त्स रातहेव्यो मानुषो न होतां ३
उत वां विच्च मद्यास्वन्धो गाव ग्रापंश्च पीपयन्त देवीः।
उतो नों ग्रस्य पूर्व्यः पितर्दन् वीतं पातं पर्यस उस्त्रियायाः ४

(१५४) चतुष्पञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा त्रृषिः । विष्णुर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्र वीचं यः पार्थिवानि विमुमे रजांसि । यो अस्कंभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः १ प्र तद् विष्णुंः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः । यस्योरुषुं त्रिषु विक्रमंणे ष्वधिच्चियन्ति भुवनानि विश्वां २ प्र विष्णुंवे शूषमेतु मन्मं गिरिच्चितं उरुगायाय वृष्णे । य इदं दीर्घं प्रयेतं सधस्था मेकौ विमुमे त्रिभिरित् पदेभिः ३ यस्य त्री पूर्णा मधुना पदा न्यचीयमाणा स्वधया मदेन्ति । य उं त्रिधातुं पृथिवीमुत द्या मेकौ दाधार भुवनानि विश्वां ४ तदंस्य प्रियम्भि पार्थो अश्यां नरो यत्रं देव्यवो मदेन्ति । उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णौः पदे पर्मे मध्व उत्सः ४ ता वां वास्तून्यश्मिष्त गर्मध्ये यत्र गावो भूरिशृङ्गा अयासः । अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णैः परमं पदमवं भाति भूरि ६

(१५५) पञ्चपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । (१-३) प्रथमतृचस्येन्द्राविष्णू (४-६) द्वितीयतृचस्य च विष्णुर्देवताः । जगती छन्दः

[Rik Veda]

प्र वः पान्तमन्धंसो धियायते महे शूराय विष्णवे चार्चत । या सानुनि पर्वतानामद्राभ्या महस्तस्थतुर्खतेव साधुना १ त्वेषमित्था समर्रणं शिमीवतो रिन्द्राविष्णू सुतपा वामुरुष्यति । या मर्त्याय प्रतिधीयमानिमित् कृशानोरस्तुरसनामुरुष्यर्थः २ ता ई वर्धन्ति मह्रास्य पौंस्यं नि मातरा नयति रेतसे भुजे । दर्धाति पुत्रोऽवर्षं परं पितु नामं तृतीयमधि रोचने दिवः ३ तत्तदित्दिदेस्य पौंस्यं गृणीमसी नस्यं त्रातुर्रवृकस्यं मीळहुषः । यः पार्थिवानि त्रिभिरिद् विगामभि रुरु क्रमिष्टोरुगायायं जीवसे ४ द्रे इदस्य क्रमेणे स्वर्दृशों ऽभिरुयाय मर्त्यो भुरण्यति । तृतीयमस्य निक्रा देधर्षति वर्यश्चन पत्यन्तः पत्तित्रणः प्र चतुर्भिः साकं नेवृतिं च नामभि श्वकं न वृत्तं व्यतीरवीविपत् । बृहच्छरीरो विमिमान स्रुक्वंभि र्युवाकुंमारः प्रत्येत्याहुवम् ६

(१४६) षट्पञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । विष्णुर्देवता । जगती छन्दः

भवां मित्रो न शेव्यों घृतासुंति विंभूतद्यम्न एव्या उ सप्रथाः । म्रधां ते विष्णो विदुषां चिदर्ध्यः स्तोमों युज्ञश्च राध्यों हुविष्मंता १ यः पूर्व्यायं वेधसे नवीयसे सुमजानये विष्णवे ददाशित । यो जातमस्य महतो मिह ब्रवृत् सेदु श्रवों भिर्युज्यं चिद्ध्यंसत् २ तमुं स्तोतारः पूर्व्यं यथां विद ऋतस्य गर्भं जनुषां पिपर्तन । ग्रास्यं जानन्तो नामं चिद् विवक्तन मृहस्ते विष्णो सुमृतिं भंजामहे ३ तमस्य राजा वर्ष्णस्तमृश्चिना क्रतुं सचन्त मार्रुतस्य वेधसः । दाधार दर्चमृत्तममंहविंदं वृजं च विष्णुः सिव्वां ग्रपोर्णुते ४ ग्रा यो विवायं सचर्थाय देव्य इन्द्राय विष्णुः सुकृते सुकृत्तरः । वेधा ग्रंजिन्वत् त्रिष्धस्थ ग्रायं मृतस्यं भागे यर्जमानुमार्भजत् ४ द्वाविंशोऽनुवाकः २२ सू० १४७-१६४

(१५७) सप्तपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । (१-४) प्रथमित्वतुर्मृचां जगती (५-६) पञ्चमीषष्ठचोश्च त्रिष्ठुप् छन्दसी स्रबीध्यमिज्मं उदेति सूर्यो व्युर्षाश्चन्द्रा मृह्यांवो स्रविषां । स्रायुं जातामृश्चिना यातेवे रथं प्रासावीद् देवः संविता जगृत् पृथंक १ यद् युञ्जाथे वृष्णमिश्चना रथं घृतेनं नो मधुना ज्ञत्रमुं जतम् । स्रुस्माकुं ब्रह्म पृतेनासु जिन्वतं वृयं धना शूरंसाता भजेमिह २ स्रवांङ त्रिचक्रो मधुवाहेनो रथों जीराश्चों स्रश्चिनौर्यातु सुष्टुतः । त्रिवन्धुरो मघवां विश्वसौभगः शं न स्रा वं चद् द्विपदे चतुष्पदे ३ स्रा न ऊर्जं वहतमिश्चना युवं मधुमत्या नः कश्चया मिमिचतम् । प्रायुस्तारिष्टं नी रपांसि मृचतं सेधेतं द्वेषो भवेतं सचाभुवां ४ युवं हु गर्भं जगतीषु धत्थो युवं विश्वेषु भुवनेष्ठ्यतः । युवमृग्निं चं वृषणावृपश्च वनस्पतीरश्चिनावैर्यथाम् ५ युवं हं स्थो भिषजां भेषुजेभि रथों ह स्थो रुथ्याः रुथ्याः । स्रथों ह ज्ञत्मिं धत्थ उग्रा यो वां ह्विष्मान् मनसा द्वाशं ६ तृतीयोऽध्यायः ३ व०१-२६

(१५६) म्रष्टपञ्चाशदुत्तरशततमं सूक्तम्
(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा मृषिः । म्रश्चिनौ देवते । (१-४)
प्रथमादिपञ्चर्चां त्रिष्टुप् (६) षष्टचाश्चानुष्टुप् छन्दसी
वसूं रुद्रा पुंरुमन्तूं वृधन्तां दश्चस्यतं नो वृषणावृभिष्टौ ।
दस्नां हु यद् रेक्णं म्रोचथ्यो वां प्र यत् सुस्नाथे म्रकंवाभिरूती १
को वां दाशत् सुमृतयें चिद्दस्य वसू यद् धेथे नर्मसा पुदे गौः ।
जिगृतम्समे रेवतीः पुर्रधीः काम्प्रेणेव मनसा चरन्ता २
युक्तो हु यद् वां तौगरचार्य पेरु वि मध्ये म्रणंसो धार्यि पुजः ।
उपं वामवः शर्णं गमेयं शूरो नाज्मं पृतर्यद्धिरेवैः ३
उपंस्तुतिरौचथ्यमुरुष्ये न्मा मामिमे पतृत्रिणी वि दुंग्धाम् ।
मा मामेधो दर्शतयश्चितो धाक् प्र यद् वां बुद्धस्त्मिन् खादिति ज्ञाम् ४
न मां गरन् नृद्यों मातृत्रमा दासा यदीं सुस्तमुब्धम्वाधुः ।
शिरो यदस्य त्रैतनो वितर्ज्ञतं स्वयं दास उरो म्रस्तुविपं ग्ध प्र
दीर्घतेमा मामतेयो जुंजुर्वान् देशमे युगे ।
म्रपामर्थं युतीनां बृद्धा भवित् सारिथः ६

## (१५६) एकोनषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । द्यावापृथिव्यौ देवते । जगती छन्दः

प्र द्यावां युज्ञैः पृं<u>थि</u>वी ऋृतावृधां मही स्तुषे विद्येषु प्रचेतसा । देवे<u>भि</u>यें देवपुत्रे सुदंसंसे तथा <u>धि</u>या वार्याणि प्रभूषेतः १ <u>उ</u>त मेन्ये <u>पित्रहुहों</u> मनों <u>मातुर्महि</u> स्वतंव्सतद्धवीमभिः । सुरेतेसा <u>पितरा</u> भूमं चक्रतु रुरु प्रजायां <u>अ</u>मृतं वरीमभिः २ ते सूनवः स्वपंसः सुदंसंसो मही जंज्ञुर्मातरां पूर्वचित्तये । स्थातुश्चं सत्यं जगतश्च धमंणि पुत्रस्यं पाथः पुदमद्वंयाविनः ३ ते मायिनों मिपरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिथुना समोकसा । नर्व्यं वन्तुमा तन्वते दिवि संमुद्रे <u>अ</u>न्तः क्वयंः सुदीतयः ४ तद् राधों <u>अ</u>द्य संवितुर्वरेगयं व्यं देवस्यं प्रस्वे मनामहे । <u>अ</u>स्मभ्यं द्यावापृथिवी सुचेतुनां रियं धंतं वसुंमन्तं शत्रिवनंम् अ

## (१६०) षष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-४) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । द्यावापृथिव्यौ देवते । जगती छन्दः

ते हि द्यावीपृथिवी विश्वशंभुव ऋ्तावंरी रर्जसो धार्यत्केवी।
सुजन्मंनी धिषणे ऋन्तरीयते देवो देवी धर्मणा सूर्यः शुचिः १
उरुव्यचेसा महिनी अस्श्रती पिता माता च भुवेनानि रच्नतः।
सुधृष्टंमे वपुष्येई न रोदंसी पिता यत् सीमृभि रूपैरवांसयत् २
स विह्नः पुत्रः पित्रोः पवित्रंवान् पुनाति धीरो भुवेनानि मायया।
धेनुं च पृश्निं वृष्षमं सुरेतंसं विश्वाहां शुक्रं पयो ऋस्य दुच्चत ३
ऋयं देवानांम्पसांम्पस्तंमो यो जजान् रोदंसी विश्वशंभुवा।
वि यो मुमे रर्जसी सुक्रतूयया ऽजरेिष स्कम्भेनेिषः समान्चे ४
ते नी गृणाने महिनी महि श्रवः च्वत्रं द्यांवापृथिवी धासथो बृहत्।
येनाभि कृष्टीस्ततनांम विश्वहां पुनाय्यमोजो ऋस्मे सिमन्वतम् ४

(१६१) एकषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१४) चतुर्दशर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ऋभवो देवताः । (१-१३) प्रथमादित्रयोदशर्चां जगती (१४) चतुर्दश्याश्च त्रिष्टुप् छन्दसी किमु श्रेष्टः किं यविष्ठो न ग्राजिग्न किमीयते दूत्यं कद् यदूं चिम। न निन्दिम चमुसं यो महाकुलो ऽग्ने भ्रातुर्हुण इद् भूतिमूदिम १ एकं चम्सं चत्रः कृणोतन् तद् वौ देवा स्रब्रुवन् तद् व स्रागमम्। सौधन्वना यद्येवा केरिष्यर्थ साकं देवैर्युज्ञियासो भविष्यथ २ <u>अ</u>ग्नि यदब्रेवीतना श्वः कर्त्वो रथे उतेह कर्त्वः । धेनुः कर्त्वा युवृशा कर्त्वा द्वा तानि भ्रातुरनु वः कृत्व्येमीस ३ चकृवांसे ऋभवस्तदेपृच्छत् क्वेदेभूद् यः स्य दूतो न् ऋाजेगन्। यदावारूयं चमुसाञ्चतुरः कृता नादित् त्वष्टा ग्रास्वन्तन्यीनजे ४ हर्नामैनाँ इति त्वष्टा यदब्रवी च्चमसं ये देवपानमर्निन्दिष्ः । ग्रुन्या नामानि कृरवते स्ते सर्चां ग्रुन्यैरेनान् कुन्याई नामीभ स्परत् ५ इन्द्रो हरी युयुजे ऋश्विना रथं बृहुस्पतिर्विश्वरूपामुपाजत । त्रभूर्विभ्वा वाजी देवाँ स्रागच्छत स्वर्पसो युज्ञियं भागमैतन ६ निश्चर्में गामेरिणीत धीतिभि यां जरेन्ता युव्शा तार्कृणोतन। इदमुद्रकं पिंबतेत्येब्रवीतने दं वो घा पिबता मुञ्जनेजेनम्। \_ सौधन्व<u>ना</u> य<u>दि</u> तन्नेव हर्यथ तृतीये <u>घा</u> सर्वने मादयाध्वै **८** त्र्यापो भूर्यिष्ठा इत्येकौ स्रब्रवी द्रिभूर्यिष्ठ इत्यन्यो स्रब्रवीत्। वधर्यन्तीं बहुभ्यः प्रैको ग्रब्रवी दृता वदेन्तश्चमसाँ ग्रेपिंशत ६ श्रोगामेकं उदकं गामवाजिति मांसमेकः पिंशति सूनयाभृतम् । त्र्या <u>निमुचः शकृदेको</u> त्रपाभरत् किं स्वित् पुत्रेभ्यः <u>पितरा</u> उपवितुः १० उद्घतस्वरमा स्रकृणोतना तृर्णं निवतस्वपः स्विपस्ययो नरः । त्रुगौह्यस्य यदसंस्तना गृहे तदुद्येदमृभ<u>वो</u> नानुं गच्छथ ११ संमील्य यद् भ्वना पुर्यसेर्पत क्वे स्वित् तात्या पितरा व ग्रासतुः । ग्रशंपतु यः कुरस्रं व ग्रादुदे यः प्रार्ष्ववीत् प्रो तस्मा ग्रब्रवीतन १२ सुष्प्वांसे त्रृभवस्तदेपृच्छता गौह्य क इदं नौ ग्रबूब्धत्। \_\_\_ श्वानं बुस्तो बोधयितारमब्रवीत् संवत्सर इदमुद्या व्यंख्यत १३ दिवा यन्ति मुरुतो भूम्याग्नि रयं वातौ ऋन्तरिन्नेश याति । <u> अद्भिर्याति</u> वर्रुणः समुद्रे र्युष्माँ इच्छन्तः शवसो नपातः १४

#### (१६२) द्विषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-२२) द्वाविंशत्यृचस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । ऋश्वो देवता । (१-२, ४-४, ७-२२) प्रथमाद्वितीययोश्चतुर्थीपञ्चम्योस्सप्तम्यादिषोडशर्चाञ्च त्रिष्टुप् (३, ६) तृतीयाषष्ठचोश्च जगती छन्दसी

मा नौ मित्रो वर्रुणो ऋर्यमायु रिन्द्रे ऋभुद्धा मुरुतः परि रूयन् । यद् वाजिनौ देवजीतस्य सप्तेः प्रवच्यामौ विदर्थे वीर्याणि १ यचिर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं गृभीतां मुखतो नयन्ति । सुप्राङ्जो मेम्यंद् विश्वरूप इन्द्रापूष्णोः प्रियमप्येति पार्थः २ एष च्छार्गः पुरो ऋश्वेन वाजिनां पूष्णो भागो नीयते विश्वदेव्यः। -त्र्यभिप्रियं यत् प्रोळाशमर्वता त्वष्टेदेनं सौश्रवसायं जिन्वति ३ यद्धविष्यमृतुशो देवयानं त्रिमीनुषाः पर्यश्चं नयन्ति । त्रुत्री पूष्णः प्र<u>थ</u>मो भाग एति युज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयेनुजः ४ होतोध्वर्युरावया ग्रग्निमिन्धो ग्रावग्राभ उत शंस्ता सुविप्रः । तेने युज्ञेन स्वेरंकृतेन स्विष्टेन वृत्तगा ग्रा पृंगध्वम् ४ यूपवस्का उत ये यूपवाहा श्रषालं ये ग्रंश्वयूपाय तत्त्वति । ये चार्वते पर्चनं संभर न्त्युतो तेषाम्भिगूर्तिर्ने इन्वतु ६ उपु प्रागीत् सुमन्मेऽधायि मन्मे देवानामाशा उपे वीतपृष्ठः । ग्रन्वेनं विप्रा त्राषयो मदन्ति देवानां पृष्टे चेकृमा सुबन्धुंम् ७ यद् वाजिनो दामे संदानुमर्वतो या शीर्ष्यया रशना रञ्जरस्य। यद् वा घास्य प्रभृतमास्येई तृगां सर्वा ता ते ऋपि देवेष्वेस्त ५ यदश्वस्य क्रविषो मिन्नकाश यद् वा स्वरो स्विधतौ रिप्तमस्ति । यद्धस्तयोः शमितुर्यन्नखेषु सर्वा ता ते ग्रपि देवेष्वस्तु ६ यद्वेध्यमुदरस्यापुवाति य ग्रामस्ये क्रविषो गुन्धो ग्रस्ति । सुकृता तच्छं मितारेः कृरवन्त्र त मेधं शृतुपाकं पचन्त् १० यत् ते गात्रीदुग्निनी पुच्यमीना दुभि शूलं निहेतस्यावधावेति । मा तद् भूम्यामा श्रिष्-मा तृरोषु देवेभ्यस्तदुशद्धौ गतमस्तु ११ ये वाजिनं परिपश्यन्ति पुक्वं य ईमाहुः सुरिभिर्निहुरेति । ये चार्वतो मांसभिचामुपासेत उतो तेषामभिगूर्तिर्न इन्वतु १२ यत्री चींगं मांस्पर्चन्या उखाया या पात्रीणि यूष्ण ऋासेचेनानि ।

<u>ऊष्म</u> गर्या<u>पि</u>धानां च<u>रू</u> गा मुङ्काः सूनाः परि भूषुन्त्यश्चेम् १३ <u>निक्रमेर्गं निषदेनं विवर्तनं यञ्च पड्बीश</u>मर्वतः । यर्च पुपौ यर्च घासिं जघास सर्वा ता ते ग्रपि देवेष्वस्तु १४ मा त्वाग्निर्ध्वनयीद् धूमर्गन्धि मोंखा भ्राजन्त्यभि विक्त जिधः। इष्टं वीतम्भिगूर्तं वर्षट्कृतं तं देवासः प्रति गृभ्णन्त्यश्चम् १४ \_ यदश्चीय वासे उपस्तृगः न्त्येधीवासं या हिरंगयान्यस्मै । संदानुमर्वन्तं पड्बीशं प्रिया देवेष्वा यामयन्ति १६ यत् ते सादे महेसा शूकृतस्य पाष्पर्या वा कशेया वा तुतोदे। स्रुचेव ता ह्विषौ ग्रध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि १७ चतुंस्त्रिंशद् वाजिनौ देवबेन्धो वीङ्क्रीरश्वस्य स्विधितिः समैति । म्रच्छिद्रा गात्री वृयुनी कृगोत् परुष्परुरनुघुष्या वि शस्त १८ एकस्त्वष्टरश्वस्या विशास्ता द्वा युन्तारी भवतुस्तर्थ ऋतुः । या ते गात्रीगामृत्था कृगोमि ताता पिराडीनां प्र जुहोम्यग्नी १६ मा त्वां तपत् प्रिय त्रात्मापियन्तं मा स्वधितिस्तन्वरं त्रा तिष्ठिपत् ते। मा तै गृधुरेविशस्तातिहायं छिद्रा गात्रीरायसिना मिथूं कः २० न वा उ एतन्प्रियसे न रिष्यसि देवाँ इदेषि पृथिभिः सुगेभिः। हरी ते युञ्जा पृषेती स्रभूता मुपस्थाद वाजी धुरि रासभस्य २१ सुगर्व्यं नो वाजी स्वश्चयं पुंसः पुत्राँ उत विश्वापुषं रियम् । 

(१६३) त्रिषष्टचुत्तरशततमं सूक्तम् (१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा त्रृषिः । त्रश्चो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

यदक्रेन्दः प्रथमं जार्यमान उद्यन् त्संमुद्रादुत वा पुरीषात्। श्येनस्यं पुचा हंिरिणस्यं बाहू उपस्तुत्यं मिहं जातं ते ग्रर्वन् १ यमेनं दत्तं त्रित एनमायुन् गिन्द्रं एणं प्रथमो ग्रध्यंतिष्ठत्। गुन्धवों ग्रस्य रशनामंगृभ्णात् सूरादश्वं वसवो निरंतष्ट २ ग्रसि यमो ग्रस्यादित्यो ग्रेर्व चित्रतो गुह्येन वृतेनं। ग्रसि सोमेन समया विपृक्त ग्राहस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि ३ त्रीणि त ग्राहर्दिवि बन्धनानि त्रीरायप्सु त्रीरायन्तः संमुद्रे। उतेर्व मे वर्रणश्छन्त्स्यर्वुन् यत्री त ऋाहुः पैरमं जिनित्रेम् ४ इमा ते वाजिन्नव्मार्जना<u>नी</u> मा <u>श</u>फार्ना स<u>नितुर्नि</u>धार्ना । \_ स्रत्रो ते भुद्रा रेशना स्रेपश्य मृतस्य या स्रेभिरचेन्ति गोपाः ५ त्र्यात्मानं ते मनसारादंजाना मुवो दिवा पुतर्यन्तं पतुङ्गम्। शिरौ स्रपश्यं पृथिभिः स्गेभि ररेण्भिर्जेहीमानं पत्तित्र ६ स्रत्रां ते रूपम्तिममंपश्यं जिगीषमाग<u>िष</u> स्रा पुदे गोः। यदा ते मर्तो अनु भोगुमान ळादिद् ग्रसिष्ठ ओषेधीरजीगः ७ त्रुन् त्वा रथो त्रुन् मर्यो त्रुर्व चनु गावोऽनु भर्गः <u>क</u>नीनीम् । त्रमु वार्ता<u>स</u>स्तर्व <u>स</u>रूयमीय रर्ने <u>दे</u>वा मेमिरे <u>वी</u>र्यं ते ५ हिरेगयशृङ्गो ऽयौ ग्रस्य पादा मनौजवा ग्रवर इन्द्रे ग्रासीत्। देवा इदस्य हिवरद्यमायुन् यो स्रर्वन्तं प्रथमो स्रध्यतिष्ठत् ६ ईर्मान्तांसः सिर्लिकमध्यमासः सं शूरंगासो दिव्यासो ग्रत्याः । \_ हुंसा ईव श्रे<u>शिशो येतन्ते</u> यदािचिषु<u>र्</u>दिव्यमज<u>्म</u>मश्चाः १० तव् शरीरं पतयिष्यवेर्वुन् तवे चित्तं वाते इव् ध्रजीमान् । तव शृङ्गां शि विष्ठिता पुरुत्रा रंगयेषु जर्भुराणा चरन्ति ११ उपु प्रागाच्छसनं वाज्यवां देवद्रीचा मनसा दीध्यानः । ग्रजः पुरो नीयते नाभिरस्या नुं पृश्चात् क्वयौ यन्ति रेभाः १२ उपु प्रागीत् परमं यत् सुधस्था मर्वा स्रच्छा पितरं मातरं च। <u>अ</u>द्या देवाञ्ज्ष्टेतमो हि गुम्या अथा शास्ति दाश्<u>षे</u> वार्याण १३

#### (१६४) चतुःषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-५२) द्विपञ्चाशदृचस्यास्य सूक्तस्यौचथ्यो दीर्घतमा त्रृषिः । (१-४१) प्रथमाद्येकचत्वारिंशदृचां विश्वे देवाः (४२) द्विचत्वारिंश्याः पूर्वार्धस्य वाक् उत्तरार्धस्य चापः (४३) त्रिचत्वारिंश्याः पूर्वार्धस्य शकधूमः उत्तरार्धस्य च सोमः (४४) चतुश्चत्वारिंश्याः केशिनः (ग्रग्निः सूर्यो वायुश्च) (४५) पञ्चचत्वारिंश्या वाक् (४६-४७) षट्चत्वारिंशीसप्तचत्वारिंश्योः सूर्यः (४८) ग्रष्टचत्वारिंश्याः संवत्सरकालचक्रम् (४६) एकोनपञ्चाश्याः सरस्वती (५०) पञ्चाश्याः साध्याः । (५१) एकपञ्चाश्याः सूर्यः पर्जन्याग्नी वा (५२) द्विपञ्चाश्याश्च सरस्वान् सूर्यो वा देवताः । (१-११, १३-१४, १६-२२, २४-२८, ३०-३५, ३७-४०, ४३-५०, ५२) प्रथमाद्येकादशर्चां त्रयोदशीचतुर्दश्योः षोडश्यादिसप्तानां चतुर्विंश्यादिपञ्चानां त्रिंश्यादिषग्रणां सप्तत्रिंश्यादिचतसृणां त्रिचत्वारिंश्याद्यष्टानां द्विपञ्चाश्याश्च त्रिष्टुप्

द्वादशीपञ्चदशीत्रयोविंश्येकोनत्रिंशीषट्त्रंश्येकचत्वारिंशीनां जगती (४२) द्विचत्वारिंश्याः प्रस्तारपङ्किः (५१) एकपञ्चाश्याश्चानुष्टुप् छन्दांसि

ग्रस्य वामस्य पिलतस्य होत् स्तस्य भाता मध्यमो ग्रस्त्यश्नेः। तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो ग्रुस्या त्रापश्यं विश्पति सप्तप्त्रम् १ \_ सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रा मेको ग्रश्वौ वहति सप्तर्नामा । त्रिनाभि चक्रमुजरमनुवं यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तुस्थः २ इमं रथमधि ये सप्त तुस्थुः सप्तचिक्रं सप्त वेहन्त्यश्वीः । सप्त स्वसारो ग्रभि सं नेवन्ते यत्र गवां निर्हिता सप्त नाम ३ को देदर्श प्रथमं जायेमान मस्थन्वन्तं यदेनस्था बिभेर्ति । भूम्या ग्रसुरसृंगात्मा क्वं स्वित् को विद्वांसमुपं गात् प्रष्टमे्तत् ४ पाकेः पृच्छामि मनुसाविजानन् देवानिमेना निर्हिता पुदानि । वृत्से बुष्कयेऽधि सप्त तन्त्रन् वि तिबिरे कवय स्रोत्वा उ ४ म्रचिकित्वाञ्चिकितुषेश्चिदत्रे कवीन् पृच्छामि विद्यने न विद्वान्। वि यस्तस्तम्भ षळिमा रजां स्यजस्यं रूपे किमपि स्विदेकम् ६ इह ब्रेवीतु य ईमुङ्ग वेदा स्य वामस्य निर्हितं पुदं वेः । \_ शीर्ष्णः चीरं दुहते गावौ ग्रस्य वित्रं वसाना उदकं पदापुः ७ माता पितरमृत ग्रा बंभाज धीत्यग्रे मनसा सं हि जग्मे। सा बीभृत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नर्मस्वन्त इर्दुपवाकमीयः ५ युक्ता मातासीद् ध्रि दिन्निणाया त्रतिष्ठद् गभी वृजनीष्वन्तः । \_ ग्रमीमेद् वृत्सो ग्रन् गामेपश्यद् विश<u>्वरू</u>प्ये <u>त्रिषु</u> योजेनेषु ६ तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् बिभ्रदेकं ऊर्ध्वस्तिस्थौ नेमवं ग्लापयन्ति । मुन्त्रयन्ते दिवो ग्रमुष्यं पृष्ठे विश्वविदं वाचुमविश्विमन्वाम् १० द्वादेशारं नुहि तज्जराय वर्विति चक्रं परि द्यामृतस्य । त्र्या पुत्रा त्र्रीग्ने मिथुनासो त्रत्री सप्त शतानि विंशतिश्ची तस्थुः ११ पञ्चपादं पितरं द्वादेशाकृतिं दिव ग्राहुः परे ग्रधें पुरीषिर्गम्। ग्रथेमे ग्रन्य उपरे विचन्नणं सप्तचेक्रे षळर ग्राहरपितम् १२ पञ्चरि चक्रे परिवर्तमाने तस्मिन्ना तस्थुर्भवनानि विश्वी। तस्य नार्चस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीर्यते सनीभः १३ सर्नेमि चुक्रमुज्रं वि ववृत उत्तानायां दर्श युक्ता वहन्ति ।

सूर्यस्य चत्तू रजेसैत्यावृतं तस्मिन्नार्पिता भुवनानि विश्वी १४ साकुंजानां सप्तर्थमाहुरेकुजं षळिद् युमा ऋषयो देवुजा इति । तेषां मिष्टानि विहितानि धामुशः स्थात्रे रैजन्ते विकृतानि रूपशः १५ स्त्रियः सतीस्ताँ उ मे पुंस ऋहः पश्यदन्तरावान वि चैतदुन्धः । क्विर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात् स पितुष्पितासेत् १६ <u>अ</u>वः परेण पुर एनावरेण पुदा वृत्सं बिभ्र<u>ती</u> गौरुदस्थात्। सा कुद्रीची कं स्विद्धं पर्गगात् क्वं स्वित् सूते नुहि यूथे ऋन्तः १७ <u>अ</u>वः परेण पितरं यो स्रस्या नुवेदं पुर एनावरेण। कुर्वीयमनिः क इह प्र वीचद् देवं मनः कुर्तो ऋधि प्रजीतम् १८ ये ग्रर्वाञ्चस्ताँ उपराच ग्राहार्ये पराञ्चस्ताँ उग्रर्वाचे ग्राहः। इन्द्र<u>श्च</u> या <u>च</u>क्रर्थुः सोम् तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति १६ द्वा सुपूर्णा स्युजा सरवीया समानं वृत्तं परि षस्वजाते। तयौरन्यः पिप्पेलं स्वाद्व त्यनेश्नव्वन्यो ग्राभि चौकशीति २० यत्री स्पूर्णा ग्रमृतस्य भाग मिनेमेषं विदर्थाभिस्वरेन्ति । इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश २१ \_ यस्मिन् वृत्ते मुध्वदेः सुपुर्णा निविशन्ते सुर्वते चाधि विश्वे । तस्येदाहुः पिप्पेलं स्वाद्यमे तन्नोन्नेशद्यः पितरं न वेदे २२ यद् गयित्रे स्रिधं गायत्रमाहितुं त्रैष्टंभाद् वा त्रैष्टंभं निरतंत्तत । यद् वा जगुजजगुत्याहितं पुदं य इत् तद् विदुस्ते ग्रीमृतुत्वमानशः २३ गायुत्रेग प्रति मिमीते ग्रर्क मुर्केग सामु त्रैष्ट्रीभेन वाकम्। वाकेने वाकं द्विपदा चतुष्पदा उत्तरेश मिमते सप्त वार्शीः २४ जर्गता सिन्ध्ं दिव्यस्तभायद् रथन्तरे सूर्यं पर्यपश्यत् । गायत्रस्यं समिधंस्तिस्त स्रांहु स्ततौ मह्ना प्र रिरिचे महित्वा २४ उप ह्रये सुद्धां धेनुमेतां सुहस्तौ गोधुगृत दौहदेनाम्। श्रेष्ठं सवं संविता साविषज्ञो ऽभीद्धो घुर्मस्तदु षु प्र वीचम् २६ हिङ्करावती वसुपती वसूनां वृत्सिम्चछन्ती मनसाभ्यागीत्। दुहामश्विभ्यां पयो ग्रघ्नचेयं सा वर्धतां महते सौभेगाय २७ गौरमीमेदनुं वृत्सं <u>मिषन्तं मूर्घान</u>ुं हिङ्ङ'कृ<u>शो</u>न्मातुवा उं। स्क्वां ग्रमम्भि वावशाना मिमाति मायुं पर्यते पर्योभिः २८ <u> य्र</u>यं स शिङ्क्ते येनु गौरभीवृता मिमति <u>मायुं ध्वसनावधि श्रि</u>ता।

सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्यं विद्युद् भवन्ती प्रति विविमौहत २६ <u> ग्र</u>नच्छंये तुरगांतु <u>जीव</u> मेर्जद् ध्रुवं मध्य ग्रा <u>प</u>स्त्यांनाम् । जीवो मृतस्य चरति स्वधाभि रमत्यों मर्त्येना सयौनः ३० त्र्रपंश्यं गोपामनिपद्यमान<u>न</u> मा च परां च पृथि<u>भि</u>श्चरंन्तम्। स सधीचीः स विष्चीर्वसान ग्रा वरीवर्ति भ्वनेष्वन्तः ३१ य ईं चकार न सो ऋस्य वेंद्र य ईं दुदर्श हिरुगिन्न तस्मीत्। स मात्योंना परिवीतो ग्रन्त बेहुप्रजा निर्मृतिमा विवेश ३२ द्यौर्मे पिता जिन्ता नाभिरत्र बन्धुंमें माता पृथिवी मुहीयम्। उत्तानयोश्चम्बोईर्योनिरन्त रत्री पिता दुंहितुर्गर्भमाधीत् ३३ पृच्छामि त्वा परमन्ते पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवेनस्य नाभिः। \_ पृच्छामि त्वा वृष्णो ग्रश्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः पेरमं व्यौम ३४ \_ इयं वे<u>द</u>िः प<u>रो</u> ग्रन्तः पृ<u>थि</u>व्या <u>ग्र</u>यं युज्ञो भुवनस्य नाभिः । \_ ऋयं सोमो वृष्णो ऋर्श्वस्य रेतौ ब्रुह्मायं वाचः पेरमं व्यीम ३५ सप्तार्धगुर्भा भुवनस्य रेतो विष्णौस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विर्धर्मणि । ते धीतिभिर्मनेसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः ३६ न वि जीनामि यदिवेदमस्मि नि्रयः संनद्धो मनसा चरामि । यदा मार्गन् प्रथमुजा त्रातस्या दिद् वाचो त्रीशनुवे भागमुस्याः ३७ त्रपाङ् प्राङेति स<u>्व</u>धयां गृ<u>भी</u>तो ऽमत्यें मत्येंना सयोंनिः । ता शर्श्वन्ता विष्चीनां वियन्ता न्यर्शन्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम् ३८ त्रमुचो स्रुचरे परमे व्योम्न यस्मिन् देवा स्रधि विश्वे निषेदः। यस्तन्न वेद् किमृचा केरिष्यिति य इत् तद् विदुस्त इमे समसिते ३६ स्यवसाद् भगवती हि भूया त्रथी व्यं भगवन्तः स्याम । मुद्धि तृर्णमघ्नचे विश्वदा<u>नीं</u> पिबे शद्धम<u>ुंदकमाचर</u>न्ती ४० गौरीर्मिमाय सलिलानि तत्त्वत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी। <u>अष्टापदी</u> नर्वपदी बभूवुषी सहस्त्रीचरा परमे व्योमन् ४१ तस्याः समुद्रा ग्र<u>िध</u> वि चेरन्ति तेने जीवन्ति प्रदि<u>श</u>श्चतेस्रः । तर्तः चरत्यचरं तद् विश्वमुपं जीवति ४२ शक्मर्यं धूममारादंपश्यं विषूवतां पुर एनावरेग । उचा<u>गं</u> पृश्निमपचन्त वीरा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यसिन् ४३ त्रयः केशिनं त्रृतुथा वि चेत्तते संवत्सरे वेपत् एकं एषाम्।

विश्वमेको ग्रभि चेष्टे शचीभि भ्राजिरेकस्य ददृशे न रूपम् ४४ चत्वारि वाक् परिमिता पुदानि तानि विदुर्बाह्यणा ये मेनीषिणः। गुहा त्री शि निहिता ने इस्पन्ति तुरीयं वाचो मनुष्यां वदन्ति ४५ इन्द्रं मित्रं वर्रुणमुग्निमोहु रथी दिव्यः स स्पूर्णो गुरुत्मीन् । एकं सद् विप्रो बहुधा वेद न्त्यग्निं युमं मौतुरिश्वीनमाहुः ४६ कृष्णं नियानुं हरेयः सुपुर्णा ग्रपो वसीना दिवुमुत्पेतन्ति । त स्रावेवृत्रुन् त्सदेनादृतस्या दिद् घृतेने पृथिवी व्युद्यते ४७ द्वादेश प्रुधर्यश्चक्रमेकं त्रीिण नभ्यानि क उ तर्च्चिकेत। तस्मिन् त्साकं त्रिशता न शङ्कवौ ऽर्पिताः षुष्टिर्न चेलाचलासेः ४८ यस्ते स्तर्नः शशुयो यो मैयोभू येंनु विश्वा पुष्यीस वायांिण । यो रेतुधा वसुविद् यः सुदत्रः सरेस्विति तिमह धार्तवे कः ४६ युज्ञेनं युज्ञमंयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाकं महिमानेः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ५० समानमेतदुद्क मुझैत्यव चाहंभिः। भूमिं पर्जन्या जिन्वेन्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ५१ दिव्यं सुपुर्णं वायुसं बृहन्तं मुपां गर्भं दर्शतमोषिधीनाम्। <u>य्रभीपतो वृष्टिभिस्तर्पयन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ५२</u> त्रयोविंशोऽनुवाकः २३ सू० १६५-१७६

(१६४) पञ्चषष्टगुत्तरशततमं सूक्तम्
(१-१४) पञ्चदशर्चस्यास्य सूक्तस्य (१-२, ४, ६, ८, १०-१२)
प्रथमाद्वितीययोर्ज्यृचोश्चतुर्थीषष्ठग्रष्टमीनां दशम्यादितृचस्यास्य चेन्द्रः (३, ४, ७, ६)
तृतीयापञ्चमीसप्तमीनवमीनां मरुतः (१३-१४) त्रयोदश्यादितृचस्य च
मेत्रावरुणिरगस्त्य ऋषयः । मरुत्वानिन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः
कर्या शुभा सर्वयसः सर्नीळाः समान्या मुरुतः सं मिमिचुः ।
कर्या मृती कुत् एतांस एते ऽर्चन्ति शुष्मं वृष्येणो वसूया १
कस्य ब्रह्माणि जुजुषुर्युवीनः को ग्रेध्वरे मुरुत् ग्रा ववर्त ।
श्येनाँ ईव ध्रजेतो ग्रन्तरिचे केने महा मनेसा रीरमाम २
कुतुस्त्वमिन्द्र माहिनः स न्नेको यासि सत्यते किं ते इत्था ।
सं पृच्छसे समराणः श्रेभानै वर्षेचेस्तन्नो हरिवो यत् ते ग्रुस्मे ३

ब्रह्मीणि मे मृतयः शं सुतासः शुष्मं इयर्ति प्रभृतो मे स्रद्रिः । त्रा शांसते प्रति हर्यन्त्युक्थे मा हरी वहत्स्ता <u>नो</u> त्रच्छ ४ त्रतौ व्यमन्तमेभिर्युजानाः स्वत्तेत्रभिस्तन्वर्ः श्मभमानाः । महोभिरेताँ उप युज्महे न्वि न्द्रं स्वधामन् हि नो बभूर्थ ४ क्वर स्या वौ मरुतः स्वधासीद् यन्मामेकें समर्धत्ताहिहत्यै। <u> ग्रहं ह्युर्ग्रस्तिविषस्तुविष्मा</u>न् विश्वस्य शत्रोरनेमं वधस्नैः ६ भूरि चकर्थ युज्येभिरस्मे समानेभिर्वृषभ् पौंस्येभिः । भूरी<u>शि</u> हि कृग्गवीमा श<u>िवष्ठे न्द्र</u> क्रत्वी मरु<u>तो</u> यद् वशीम ७ वर्धी वृत्रं मेरुत इ<u>न्द्रियेग</u> स्वेनु भामेन त<u>वि</u>षो बेभूवान् । <u> ऋहमे</u>ता मनेवे <u>विश्वर्श्चन्द्राः सुगा ऋपर्श्चकर</u> वर्ज्जबाहुः **८** त्रुन<u>ुंत्त</u>मा ते मघवुन्न<u>किर्नु</u> न त्वार्वां त्रुस्ति देवता विदानः । न जार्यमानो नशते न जातो यानि करिष्या कृंगुहि प्रवृद्धे ६ एकस्य चिन्मे विभवर्रस्त्वोजो या नु देधृष्वान् कृगवै मनीषा । त्रुहं ह्यूर्यंग्रो मेरुतो विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदीश एषाम् १० ग्रमन्दन्मा मरुतुः स्तोमो ग्रत्रु यन्मै नरः श्रुत्यं ब्रह्म चक्र । इन्द्रीय वृष्णे सुमेखाय मह्यं सख्ये सखीयस्तन्वे तुनूभिः ११ को न्वत्रं मरुतो मामहे वुः प्र यतिन सरवीँरच्छा सरवायः । मन्मोनि चित्रा ग्रपिवातयेन्त एषां भूत नवैदा म ऋतानीम् १३ त्र्या यद् दु<u>व</u>स्याद् दुव<u>से</u> न कारु रस्मा<u>ञ्</u>चक्रे मान्यस्य मेधा। स्रो षु वर्त्त मरु<u>तो</u> वि<u>प</u>्रमच<u>्छे</u> मा ब्रह्मांशि ज<u>रि</u>ता वौ स्रर्चत् १४ एष वः स्तोमौ मरुत इयं गी मन्दि। यस्य मान्यस्य कारोः। \_ एषा यसिष्टि तुन्वे वयां <u>विद्यामे</u>षं वृजनं <u>जी</u>रदानुम् १५ चतुर्थोऽध्यायः ४ व०१-२६

(१६६) षट्षष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-१४) पञ्चदर्शस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य ऋषिः । मरुतो देवताः । (१-१३) प्रथमादित्रयोदशर्चां जगती (१४-१४) चतुर्दशीपञ्चदश्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी तन्नु वौचाम रभुसायु जन्मेने पूर्वं महित्वं वृष्भस्यं केतवे । ऐधेव यामेन् मरुतस्तुविष्वणो युधेवे शक्रास्तविषाणि कर्तन १ नित्यं न सूनुं मधु बिभ्रंत उपु क्रीळंन्ति क्रीळा विदथेषु घृष्वंयः । नर्चन्ति रुद्रा ग्रवसा नमुस्विनं न मेर्धन्ति स्वतंवसो हिविष्कृतेम् २ यस्मा ऊर्मासो ऋमृता ऋरीसत रायस्पोर्षं च हुविषां ददाश्षे । उचन्त्यस्मै मुरुतौ हिता ईव पुरू रजांसि पर्यसा मयोभ्वः ३ त्र्या ये रज<u>िंसि तर्विषीभि</u>रव्येत प्र व एव<u>ासः</u> स्वयंतासो ग्रधजन् । भयन्ते विश्वा भुवनानि हुर्म्या चित्रो वो यामुः प्रयंतास्वृष्टिषु ४ यत् त्वेषयीमा नुदर्यन्त पर्वतान् दिवो वी पृष्ठं नर्या ग्रचुच्यवुः । विश्वों वो ग्रज्मेन् भयते वनस्पती रथीयन्तीव प्र जिहीत ग्रोषिधः ४ यूयं ने उग्रा मरुतः सुचेतुना ऽरिष्टग्रामाः सुमृतिं पिपर्तन । \_ यत्रा वो दिद्युद् रद<u>ित</u> क्रिविर्दती <u>रि</u>शाति पृश्वः सुधितेव बुर्हशां ६ प्र स्कंभदेष्णा ग्रनवृभ्ररीधसो ऽलातृगासौ विदर्थेषु सुष्टेताः । त्र्यर्चन्त्यर्कं म<u>िद</u>रस्यं <u>पीतये विदुर्व</u>ीरस्यं प्र<u>थ</u>मानि पौंस्यां ७ शतर्भुजिभिस्तम्भिह्वतेरघात् पूर्भी रेचता मरुतो यमावत । जनुं यम्प्रास्तवसो विरप्शिनः पाथना शंसात् तनेयस्य पृष्टिषुं ५ विश्वानि भुद्रा मेरुतो रथेषु वो मिथस्पृध्येव तविषारयाहिता । म्रंसेष्वा वः प्रपेथेषु खादयो ऽत्तौ वश्चक्रा समया वि वीवृते ६ भूरीणि भुद्रा नर्येषु बाहुषु वर्चःस् रुक्मा रेभुसासी ऋञ्जर्यः । म्र<u>ंसेष्वेताः पुविष् चुरा म्रधि वयो</u> न पुचान् व्यनु श्रियो धिरे १० मुहान्ती मुह्ना विभ्वोई विभूतयो दूरेदृशो ये दिव्या ईव् स्तृभिः। मुन्द्राः स्ंजिह्नाः स्वरितार त्रासिभः संमिश्ला इन्द्रे मुरुतः परिष्टर्भः ११ तद् वेः सुजाता मरुतो महित्वनं दीर्घं वौ दात्रमदितेरिव वृतम्। इन्द्रेश्चन त्यर्जसा वि हुंगाति त जनीय यस्मै सुकृते ग्ररीध्वम् १२ तद् वौ जामित्वं मेरुतः परे युगे पुरू यच्छंसेममृतास ग्रावंत । श्रया धिया मनेवे श्रुष्टिमाव्यो साकं नरी दंसनैरा चिकित्रिरे १३ येने दीर्घं मेरुतः शूशवीम युष्माकेन परीगसा तुरासः । म्रा यत् ततनेन् वृजने जनसि एभिर्युज्ञेभिस्तद्भीष्टिमश्याम् १४ एष वः स्तोमौ मरुत इयं गी मन्दि। यस्य मान्यस्य कारोः। \_ एषा यसिष्टि तुन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् १४

#### (१६७) सप्तषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । (१) प्रथमर्च इन्द्रः (२-११) द्वितीयादिदशानाञ्च मरुतो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

सहस्रं त इन्द्रोतयों नः सहस्रमिषों हरिवो गूर्ततंमाः । सहस्रं रायो माद्यध्यै सहस्रिण उप नो यन्तु वार्जाः १ त्र्या नोऽवौभिर्म्रुरतौ यान्त्वच्छा ज्येष्ठैभिर्वा बृहद् दिवैः सुमायाः । त्र<u>्रध</u> यदेषां नियुतः परमाः संमुद्रस्यं चिद् <u>ध</u>नयन्त पारे २ मिम्यन येषु सुधिता घृताची हिरंगयनिर्णिगुपरा न ऋष्टिः। गुहा चरन्ती मनुषो न योषा सभावती विद्धयेव सं वाक् ३ पर्रा शभ्रा ऋयासौ युव्या सोधारएयेव मुरुतौ मिमिन्नुः । न रौदुसी ग्रपं नुदन्त घोरा जुषन्त वृधं सुख्यायं देवाः ४ जोषुद् यदीमसुर्या सचध्यै विषितस्तुका रोदुसी नृमर्गाः । त्र्या सूर्येव विधतो रथं गात् त्वेषप्रतीका नर्भसो नेत्या ४ त्र्यास्थीपयन्त युवृतिं युवीनः शभे निर्मिश्लां विदर्थेषु पुजाम्। त्रुकों यद् वो मरुतो हुविष्मान् गार्यद् गाथं सुतसोमो दुवस्यन् ६ प्रतं विवक्मि वक्म्यो य एषां मुरुतां महिमा सत्यो ग्रस्ति। सचा यदीं वृषेमणा ऋहुंयुः स्थिरा चिजनीर्वहेते सुभागाः ७ पान्ति मित्रावरुंगाववृद्या चयेत ईमर्यमो ग्रप्रशस्तान्। उत च्येवन्ते ग्रच्युंता ध्रुवाणि वावृध ई मरुतो दातिवारः ५ नुही नु वौ मरुतो ग्रन्त्यस्मे ग्रारात्तीच्चिच्छवसो ग्रन्तमापुः । ते धृष्णुना शर्वसा शूश्वांसो ऽर्णो न द्वेषौ धृष्ता परि ष्ठः ६ वयम्द्येन्द्रेस्य प्रेष्ठी वयं श्वो वीचेमहि सम्यें। व्यं पुरा मिं च नो अनु द्यून् तम्ने अभुद्या नुरामन् ष्यात् १० एष वः स्तोमौ मरुत इयं गी मन्दार्यस्य मान्यस्य कारोः। \_ एषा यसिष्टि तुन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् ११

#### (१६८) अष्टषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । मरुतो देवताः । (१-

७) प्रथमादिसप्तर्चां जगती (५-१०) ग्रष्टम्यादितृचस्य च त्रिष्टुप् छन्दसी युज्ञार्यज्ञा वः सम्ना तुंतुर्वि<u>ण</u>िर्धर्यंधियं वो देवया उं दिधध्वे । ग्रा वोऽर्वाचेः सुविताय रोदस्यो मृहे ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः १ ववासो न ये स्वजाः स्वतंवस इषुं स्वरिभजायन्त धूतयः । सहस्रियासो ग्रपां नोर्मर्य ग्रासा गावो वन्द्यासो नोचर्णः २ सोमसो न ये सुतास्तृप्तांशिवो हत्सु पीतासौ दुवसो नासिते। ऐषामंसेषु रिम्भणीव रारभे हस्तेषु खादिश्च कृतिश्च सं देधे ३ त्र<u>व</u> स्वयुक्ता <u>दिव</u> त्रा वृथा ययु रमर्त्याः कशया चोदत् त्मना । <u>अरे</u>गवस्तुविजाता अच्चयवु दृळ्हानि चिन्<u>म</u>रुतो भ्राजदृष्टयः ४ को वो उन्तर्मरुत ऋष्टिविद्युतो रेजीत त्मना हन्वैव जिह्नयी। धन्वच्युतं इषां न यामेनि पुरुप्रैषां ग्रहुन्योई नैतेशः ४ क्वं स्विदस्य रजसो महस्परं क्वावंरं मरुतो यस्मिन्नायय। यच्चचावर्यथ विथ्रेव संहितं व्यद्रिणा पतथ त्वेषम्र्णवम् ६ सातिर्न वोऽमेवती स्वर्वती त्वेषा विपाका मरुतः पिपिष्वती । भद्रा वौ रातिः पृंगतो न दिस्तिगा पृथुजयी स्रस्यैव जर्ञ्चती ७ प्रति ष्टोभन्ति सिन्धेवः पविभ्यो यद्भियां वाचेमुदीरयन्ति । ग्रवं स्मयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदी घृतं मुरुतः प्रूष्णुवन्ति ५ त्र्रसूत पृश्निर्महुते रणाय त्वेषम्यासा मुरुतामनीकम् । ते सप्सरासौ ऽजनयुन्ताभ्व मादित् स्वधामिषिरां पर्यपश्यन् ६ एष वः स्तोमौ मरुत इयं गी मन्दि। यस्य मान्यस्य कारोः । -एषा यसिष्टि तुन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् १०

#### (१६६) एकोनषष्ट्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) अष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१, ३-६) प्रथमचिः तृतीयादिषरणाञ्च त्रिष्टुप् (२) द्वितीयायाञ्च चतुष्पदा विराट् छन्दसी मृहश्चित् त्विमन्द्र यृत एतान् मृहश्चिदिस् त्यजंसो वर्ष्ट्रता । स नौ वेधो मुरुतां चिकित्वान् त्सुम्ना वेनुष्व तव हि प्रेष्ठां १ अर्युजन्त इन्द्र विश्वकृष्टी विदानासौ निष्वधौ मर्त्यत्रा । मुरुतां पृत्सुतिर्हासमाना स्वर्मीळ्हस्य प्रधनस्य सातौ २ अम्यक् सा त इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मुरुतो जुनन्ति । अप्रिश्चिद्ध ष्मात् से शृशुक्वा नाणे न द्वीपं दर्धति प्रयासि ३ त्वं तू न इन्द्र तं रियं दा स्रोजिष्ठया दिसंग्रयेव रातिम् ।

स्तुर्तश्च यास्ते चकर्नन्त वायोः स्तन्ं न मध्वः पीपयन्त वाजैः ४ त्वे रायं इन्द्र तोशतंमाः प्रणेतारः कस्यं चिदृतायोः । ते षु शौ मुरुतौ मृळयन्तु ये स्मौ पुरा गौतूयन्तीव देवाः ५ प्रति प्र योहीन्द्र मीळहुषो नृन् मृहः पार्थिवे सदेने यतस्व । अध यदेषां पृथुबुध्रास एता स्तीर्थे नार्यः पौंस्योनि तस्थुः ६ प्रति घोराणामेतानाम्यासां मुरुतां शृगव आयतामुप्बिदः । ये मर्त्यं पृतनायन्तम्मै अर्गणावानं न प्तयंन्त सगैः ७ त्वं मानेभ्य इन्द्र विश्वजन्या रदां मुरुद्धिः शुरुधो गोस्रगाः । स्तवनिभः स्तवसे देव देवै विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ६

#### (१७०) सप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य (१, ३, ४) प्रथमातृतीयाचतुर्थीनामृचामिन्द्रश्चतुर्थ्या ग्रगस्त्यो वा (२, ४) द्वितीयापञ्चम्योश्च मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषी । इन्द्रो देवता ।

(१) प्रथमचों बृहती (२-४) द्वितीयादितृचस्यानुष्टुप्

(५) पञ्चम्याश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि

न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद् वेद यदद्धेतम् ।

ग्रुन्यस्यं चित्तम्भि संचरेगयं मुताधीतं वि नेश्यति १

किं ने इन्द्र जिघांसस् भ्रातरो मुरुतस्तवं ।

तेभिः कल्पस्व साधुया मा नेः समरंगे वधीः २

किं नो भ्रातरगस्त्य सखा सन्नति मन्यसे ।

विद्या हि ते यथा मनो ऽस्मभ्यमिन्न दित्ससि ३

ग्रुरं कृगवन्तु वेदिं सम्ग्रिमिन्धतां पुरः ।

तत्रामृतस्य चेतेनं यृज्ञं ते तनवावहै ४

त्वमीशिषे वसुपते वसूनां त्वं मित्रागां मित्रपते धेष्ठः ।

इन्द्र त्वं मुरुद्धः सं वेदस्वा ध प्राशान त्राृतुथा हुवींषि ४

(१७१) एकसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्त्रृचोर्मरुतः (३-६) तृतीयादिचतसृणाञ्च मरुत्वानिन्द्रो देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

[Rik Veda]

प्रति व एना नर्मसाहमेमि सूक्तेन भिन्ने सुमृतिं तुराणीम् ।

र्राणती मरुतो वेद्याभि नि हेळी ध्त वि मुंचध्वमश्चीन् १
एष वः स्तोमी मरुतो नर्मस्वान् हृदा तृष्टो मनेसा धायि देवाः ।
उपेमा यात् मनेसा जुषाणा यूयं हि ष्ठा नर्मस इद् वृधासः २
स्तुतासो नो मुरुतो मृळयन्तू त स्तुतो मृघवा शंभविष्ठः ।
ऊर्ध्वा नेः सन्तु कोम्या वना न्यहोनि विश्वी मरुतो जिगीषा ३
श्रस्माद्रहं तेविषादीषेमाण इन्द्रीद् भिया मेरुतो रेजेमानः ।
युष्मभ्यं हृव्या निशितान्यासन् तान्यारे चेकृमा मृळतो नः ४
येन मानसिश्चितयन्त उस्ता व्येष्टिषु शर्वसा शश्चितीनाम् ।
स नौ मुरुद्धिर्वृषभ् श्रवौ धा उग्र उग्रेभिः स्थविरः सहोदाः ५
त्वं पहिन्द्र सहीयसो नृन् भवी मुरुद्धिरवयातहेळाः ।
सुप्रकेतेभिः सासहिर्दधीनो विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् ६

## (१७२) द्विसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-३) तृचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य ऋषिः । मरुतो देवताः । गायत्री छन्दः

चित्रो वौऽस्तु याम<u>िश्चित्र ऊ</u>ती सुंदानवः । मरुतो ग्रहिंभानवः १ ग्रारे सा वः सुदान<u>वो</u> मरुत त्रृ<u>ञ</u>्चती शरुः । ग्रारे ग्रश्मा यमस्येथ २ तृ<u>ग</u>स्कन्दस्य नु विशः परि वृङ्क्त सुदानवः । <u>ऊ</u>र्ध्वान् नः कर्त <u>जी</u>वसे ३

## (१७३) त्रिसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-१३) त्रयोदशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

गायत् सामं नभ्न्यं यथा वे रर्चाम् तद् विवधानं स्वर्वत्। गावी धेनवी बहिष्यदेष्धा ग्रा यत् सद्मानं दिव्यं विवस्तान् १ ग्रर्चद् वृषा वृषिभः स्वेदुंहव्ये मृंगो नाश्नो ग्रति यर्जुगुर्यात्। प्र मन्द्युर्म्नां गूर्त होता भरते मर्यो मिथुना यर्जत्रः २ न च द्योता परि सद्म मिता यन् भरद् गर्भमा श्रारदेः पृथिव्याः। क्रन्ददश्चो नयमानो रुवद् गौ रन्तर्दूतो न रोदसी चरद् वाक् ३ ता कर्माषितरास्मै प्र च्योबानि देव्यन्तौ भरन्ते। जुजीष्टिन्द्री दुस्मर्वर्चा नासत्येव सुगम्यी रथेष्ठाः ४ तमुं ष्टहीन्द्रं यो हु सत्वा यः शूरौ मुघवा यो रथेष्ठाः । प्रतीचिश्चद् योधीयान् वृषंगवान् वववुषंश्चित्तमंसो विहन्ता ४ प्र यदित्था महिना नृभ्यो ग्रास्त्यरं रोदंसी कृद्येई नास्मै। सं विवय इन्द्रौ वृजनुं न भूमा भर्ति स्वधावाँ स्रोपशमिव द्याम् ६ समत्सुं त्वा शूर सताम्राणं प्रपिथन्तमं परितंसयध्यै। सजोषेस इन्द्रं मदे चो्गाः सूरिं चिद् ये स्नेनुमदेन्ति वाजैः ७ एवा हि ते शं सर्वना समुद्र ग्रापो यत् ते ग्रासु मर्दन्ति देवीः । \_ विश्वा ते स्रनु जोष्यां भूद् गौः सूरींश्चिद् यदि धिषा वेषि जनान् ५ त्रसीम् यथो स्<u>ष</u>खार्य एन स्व<u>िष्टयो न</u>रां न शंसैः । ग्रसद् यथा न इन्द्री वन्दनेष्ठा स्त्रो न कर्म नयमान उक्था ६ विष्पर्धसो नुरां न शंसै रस्माकसिदिन्द्रो वर्ष्रहस्तः। मित्रायुवो न पूर्पतिं सुशिष्टौ मध्यायुव उप शिचन्ति यज्ञैः १० युज्ञो हि ष्मेन्द्रं कश्चिदृन्धः अंहुरागश्चिन्मनंसा परियन्। तीर्थे नाच्छा तातृषाणमोकौ दीर्घो न सिधमा कृंगोत्यध्वी ११ मो षू र्ण इन्द्रात्रं पृत्सु देवै रस्ति हि ष्मां ते श्षिमन्नव्याः। मुहश्चिद् यस्य मीळहुषौ युव्या हुविष्मतो मुरुतो वन्देते गीः १२ एष स्तोमे इन्द्र तुभ्येमुस्मे एतेने गातुं हरिवो विदो नः। \_ स्रा नौ ववृत्याः सु<u>वि</u>तायं देव <u>विद्यामे</u>षं वृजनं जीरदानुम् १३

(१७४) चतुःसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्वं राजेन्द्र ये चे देवा रत्ता नृन् पाह्यंसुर त्वम्स्मान् । त्वं सत्पंतिर्म्धवां नस्तरुत्र स्त्वं सत्यो वसंवानः सहोदाः १ दनो विश्रं इन्द्र मृधवांचः सप्त यत् पुरः शर्म् शार्रदीर्दत् । ऋगारेपो स्ननवद्यार्णा यूने वृत्रं पुरुकुत्साय रन्धाः २ स्रजा वृतं इन्द्र शूरंपति द्यां च येभिः पुरुहूत नूनम् । रत्तों ऋग्निम्शुषं तूर्वयाणं सिंहो न दमे स्रपांसि वस्तोः ३ शेषुन् नु त ईन्द्र सस्मिन् योनो प्रशस्तये पवीरवस्य मृह्ना । सृजदर्णांस्यव यद् युधा गा स्तिष्टद्धरी धृष्ता मृष्ट वार्जान् ४ वह कुत्सिमन्द्र यस्मिश्चाकन् त्स्यूमन्यू ऋजा वात्स्याश्चा । प्र सूर्रश्चकं वृहताद्भीके ऽभि स्पृधों यासिष्ट् वर्ज्जबाहुः ४ ज्यन्वाँ ईन्द्र मित्रेर्रू श्चोदप्रवृद्धो हरिवो ग्रद्गिशृन् । प्र ये पश्येन्नर्यमणुं सचायो स्त्वयां शूर्ता वहंमाना ग्रपत्यम् ६ रपत् कृविरिन्द्रार्कसातौ चां दासायोप्बहंगीं कः । करेत् तिस्रो मृषवा दानुंचित्रा नि दुंर्योणे कुर्यवाचं मृधि श्रेत् ७ सना ता ते इन्द्र नव्या ग्रागुः सहो नभोऽविरणाय पूर्वीः । भिनत् पुरो निभदो ग्रदेवी र्ननमो वध्रदेवस्य पीयोः हिल्वं धुनिरिन्द्र धुनिमती ऋृंगोर्षः स्पीरा न स्रवन्तीः । प्र यत् समुद्रमित शूर पर्षे पारयां तुर्वश्चं यदुं स्वस्ति ६ त्वम्समार्किमन्द्र विश्वधं स्या ग्रवृकतंमो न्रां नृंपाता । सिनो विश्वांसां स्पृधां संहोदा विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् १०

(१७५) पञ्चसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । (१) प्रथमर्चः स्कन्धोग्रीवी बृहती (२-५) द्वितीयादिचतसृणामनुष्टुप् (६) षष्ठचाश्च त्रिष्टुप् छन्दांसि

मत्स्यपिय ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मदः ।
वृषां ते वृष्णु इन्दुं र्वाजी संहस्त्रसार्तमः १
ग्रा नस्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो वरेंगयः ।
सहावाँ इन्द्र सान् सिः पृतनाषाळमर्त्यः २
त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथम् ।
सहावान् दस्युमवृत मोषः पात्रं न शोचिषां ३
मुषाय सूर्यं कवे चक्रमीशान् ग्रोजिसा ।
वह शृष्णाय वृधं कृत्सं वात्स्याश्वैः ४
शृष्मन्तमो हि ते मदौ द्युम्नन्तम उत क्रतुः ।
वृत्रघ्ना वरिवोविदां मंसीष्ठा ग्रश्वसार्तमः ५
यथा पूर्वेभ्यो जरितृभ्यं इन्द्र मयं इवापो न तृष्यंते ब्रभूथं ।
तामनुं त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ६

#### (१७६) षट्सप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्टचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । इन्द्रो देवता । (१-५) प्रथमादिपञ्चर्चामनुष्टुप् (६) षष्ट्रचाश्च त्रिष्टुप् छन्दसी

मित्सं नो वस्यं इष्ट्यं इन्द्रंमिन्दो वृषा विश ।

ऋषायमांण इन्वसि शत्रुमन्ति न विन्दिस १
तिस्मन्ना वेशया गिरो य एकंश्चर्षणीनाम् ।

ऋनुं स्वधा यमुप्यते यवं न चकृषद वृषां २
यस्य विश्वानि हस्तयोः पश्चं चितीनां वसुं ।

स्पाशयंस्व यो श्रंस्मध्र ग्दिव्येवाशनिर्जिह ३

ऋसंन्वन्तं समं जिह दूणाशं यो न ते मर्यः ।

ऋसमभ्यंमस्य वेदंनं दुद्धि सूरिश्चिदोहते ४

ऋावो यस्यं द्विबर्हसो ऽकंषुं सानुषगसंत् ।

ऋाजाविन्द्रंस्येन्दो प्रावो वाजेषु वाजिनम् ॥

यथा पूर्वंभ्यो जिर्वभ्यं इन्द्र मर्य इवाणो न तृष्यंते ब्भूथं ।

तामनुं त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ६

## (१७७) सप्तसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

म्रा चेर्षिण्रा वृष्भो जनीनां राजी कृष्टीनां पुरुहूत इन्द्रेः । स्तुतः श्रेवस्यन्नवसोपं मृद्रि ग्युक्त्वा हरी वृष्णा योद्धर्वाङ् १ ये ते वृषणो वृष्भासं इन्द्र ब्रह्मयुजो वृषरथासो म्रत्याः । ताँ म्रा तिष्ठ तेभिरा योद्धर्वाङ् हर्वामहे त्वा सुत ईन्द्र सोमे २ म्रा तिष्ठ रथं वृषणं वृषा ते सुतः सोमः परिषक्ता मधूनि । युक्त्वा वृषभ्यां वृषभ ज्ञितीनां हरिभ्यां याहि प्रवतोपं मृद्रिक् ३ म्रयं युज्ञो देवया म्रयं मियेधं इमा ब्रह्मार्ययमिन्द्र सोमः । स्तीर्णं बृहिरा तु शिक्र प्र योहि पिबो निषद्य वि मृचा हरी इह ४ म्रो सुष्टृत इन्द्र याह्यर्वा ङुप् ब्रह्मािण मान्यस्य कारोः । विद्याम् वस्तोरवसा गृगन्तो विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् ५

## (१७८) ग्रष्टसप्तत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-५) पञ्चर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रमृषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

यद्ध स्या तं इन्द्र श्रुष्टिरस्ति ययां ब्भूथं जिरतृभ्यं ऊती।
मा नः कामं मृहयन्तमा धा ग्विश्वां ते ग्रश्यां पर्यापं श्रायोः १
न घा राजेन्द्र ग्रा दंभन्नो या नु स्वसारा कृणवेन्त योनौ ।
ग्रापश्चिदस्म सुतुकां ग्रवेषुन् गर्मन्न इन्द्रेः सुरूया वर्यश्च २
जेता नृभिरिन्द्रेः पृत्सु शूरः श्रोता हवां नार्धमानस्य कारोः ।
प्रभर्ता रथं दाशुषं उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भूत् ३
एवा नृभिरिन्द्रेः सुश्रवस्या प्रखादः पृचो ग्रुभि मित्रिणो भूत् ।
सम्य इषः स्तवते विवाचि सत्राकरो यर्जमानस्य शंसः ४
त्वयां वयं मेघविन्नन्द्र शत्रू नृभि ष्याम महतो मन्यमानान् ।
त्वं त्राता त्वम्ं नो वृधे भू विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ४

## (१७६) एकोनाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य (१-२) प्रथमाद्वितीययोर्मृचोर्लोपामुद्रा त्रृषिका (३-४) तृतीयाचतुर्थ्योमैंत्रावरुणिरगस्त्यः (४-६) पञ्चमीषष्ठघोश्चागस्त्यान्तेवासी ब्रह्मचारी त्रृषी । रतिर्देवता । (१-४,६) प्रथमादिचतुर्मृचां षष्ठघाश्च त्रिष्टुप् (४) पञ्चम्याश्च बृहती छन्दसी

पूर्वीरहं श्रार्दः शश्रमाणा दोषा वस्तीरुषसी जरयेन्तीः ।

मिनाति श्रियं जिरमा तन्ना मप्यू न पत्तीवृषिणो जगम्युः १

ये चिद्धि पूर्व त्रृतसाप ग्रासंन् त्साकं देवेभिरवंदनृतानि ।

ते चिदवांसुर्नृह्यन्तेमापुः समू न पत्तीवृषिभिर्जगम्युः २

न मृषां श्रान्तं यदवंन्ति देवा विश्वा इत् स्पृधीं ग्रुभ्यंश्नवाव ।

जयावेदत्रं शतनीथमाजिं यत् सम्यञ्चां मिथुनावभ्यजांव ३

नदस्यं मा रुधतः काम् ग्रागं चित ग्राजांतो ग्रुमुतः कुर्तश्चित् ।

लोपांमुद्रा वृषेणं नी रिणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्तम् ४

इमं नु सोम्मन्तितो हृत्सु पीतमुपं ब्रुवे ।

यत् सीमार्गश्चकृमा तत् सु मृंळतु पुलुकाम्ो हि मर्त्यः ४

श्चगस्त्यः खर्नमानः खिनित्रैः प्रजामपेत्यं बर्लिमिच्छमीनः । उभौ वर्णावृषिरुग्रः पुंपोष सत्या देवेष्वाशिषौ जगाम ६ चतुर्विशोऽनुवाकः सू० १८०-१६१

(१८०) स्रशीत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-१०) दशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । स्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

युवो रजांसि सुयमासो ऋश्वा रथो यद् वां पर्यर्गांसि दीयंत्। हिरगययो वां प्वयः प्रुषायन् मध्वः पिबन्ता उषसः सचेथे १ युवमत्यस्यावं नज्ञथो यद् विपंत्मनो नर्यस्य प्रयंज्योः । - स्वसा यद् वां विश्वगूर्ती भरति वाजाये है मधुपाविषे चे २ युवं पर्य उस्त्रयीयामधत्तं पुक्वमामायामव पूर्व्यं गोः । \_ य्रुन्तर्यद् वृनिनौ वामृतप्सू ह्वारो न शुचिर्यर्जते हुविष्मीन् ३ युवं हे घुर्मं मध्मन्तुमत्रेये ऽपो न चोदौऽवृगीतमेषे । \_ तद् वां नरावश्विना पर्श्वइष्टी रथ्येव चुक्रा प्रति यन्ति मध्वः ४ त्रा वां दानायं ववृतीय दस्ता गोरोहेंग तौगरघो न जिविः। ग्रपः चोगी संचते माहिना वां जूर्णी वाम बुरहिसो यजत्रा ४ नि यद् युवेथे नियुतः सुदानू उप स्वधाभिः सृज्यः पुरेधिम् । प्रेषुद् वेषुद् वातो न सूरि रा मुहे देदे सुब्रुतो न वार्जम् ६ व्यं चिद्धि वां जरितारः सत्या विपन्यामहे वि पृशिर्हितावान् । म्रधा चिद्धि ष्माश्विनावनिन्द्या पाथो हिष्मा वृषगावन्तिदेवम् ७ युवां चिद्धि ष्मश्चिनावनु द्यून् विरुद्रस्य प्रस्नवंगस्य सातौ । न्युगस्त्यो नुरां नृषु प्रशस्तः कारोधुनीव चितयत् <u>स</u>हस्रैः **५** प्र यद् वहेथे महिना रथस्य प्र स्पेन्द्रा याथो मनुषो न होता । धत्तं सूरिभ्यं उत वा स्वश्चयं नासंत्या रियाचः स्याम ६ तं वां रथं वयम्द्या हुवेम् स्तोमैरश्विना सुविताय नर्व्यम् । ग्ररिष्टनेमिं परि द्यामियानं विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् १०

(१८१)

## एकाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) नवर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुगिरगस्त्य ऋषिः । ऋश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

कदु प्रेष्ठां विषां रेयी गा मध्वर्यन्ता यदुन्निनी थो ऋपाम्। अयं वो युज्ञो अकृत प्रशस्तिं वसुधिती अवितारा जनानाम् १ त्र्या वामश्वासः श्चियः पयस्पा वार्तरहसो दिव्यासो ग्रत्याः । मनोज्वो वृषेणो वीतपृष्ठा एह स्वराजौ ग्रश्विना वहन्तु २ त्र्या वां रथोऽविनर्न प्रवत्वीन् त्सृप्रवन्धुरः स्वितायं गम्याः । वृष्णः स्थातारा मनसो जवीया नहंपूर्वो येजतो धिष्णया यः ३ इहेर्ह जाता समेवावशीता मरेपसी तुन्वाई नामेभिः स्वैः। \_ जिष्णुर्वामुन्यः सुमेखस्य सूरि दिवो ऋन्यः सुभर्गः पुत्र ऊहे ४ प्र वां निचेरः केकुहो वशां ग्रनुं पिशङ्गरूपः सदनानि गम्याः । हरी ग्रन्यस्य पीपयन्त वाजै मिश्रा रजांस्यश्विना वि घोषैः ४ प्र वां शरद्वान् वृष्भो न निष्षाट् पूर्वीरिषेश्चरति मध्वं इष्णन् । एवैरन्यस्य पीपर्यन्त वाजैर्वेषन्तीरूध्वा नुद्यौ नु ग्रागुः ६ ग्रसीर्ज वां स्थिवरा वेधसा गी र्बाळ्हे ग्रेश्विना त्रेधा चरन्ती। उपस्त्ताववतं नार्धमानं यामुन्नयमिञ्छूण्तं हर्वं मे ७ उत स्या वां रुशतो वप्संसो गी स्त्रिब्हिष सदीस पिन्वते नृन्। वृषां वां मेघो वृषणा पीपाय गोर्न सेके मनुषो दशस्यन् ५ युवां पूषेवांश्विना पुरेधि रग्निमुषां न जेरते हुविष्मान् । हुवे यद् वों वरिवस्या गृंगानो विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् ६

#### (१८२) द्वचशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-६) ग्रष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । ग्रिश्वनौ देवते । (१-४,७) प्रथमादिपञ्चर्चां सप्तम्याश्च जगती (६,६) षष्ठचष्टम्योश्च त्रिष्टुप् छन्दसी ग्रुभूदिदं वृयुन्मो षु भूषता रथो वृष्रंग्वान् मदंता मनीषिणः । धियंजिन्वा धिष्णया विश्पलावसू दिवो नपाता सुकृते शुचिवता १ इन्द्रंतमा हि धिष्णया मुरुत्तमा दुस्ता दंसिष्ठा रथ्या रथीतमा । पूर्णं रथं वहेथे मध्व ग्राचितं तेनं दाश्चांसमुपं याथो ग्रिश्वना २ किमत्रं दस्ता कृण्थः किमासाथे जनो यः कश्चिदहंविर्महीयते ।

त्र्यति क्रमिष्टं जुरते प्रोरसुं ज्योतिर्विप्रीय कृगुतं वचस्यवे ३ जम्भयंतम्भितो रायंतः शुनौ हृतं मृधौ विद्युस्तान्येश्विना । वार्चवाचं जित् रिवृति कृत मुभा शंसे नासत्यावतं मर्म ४ युवमेतं चेक्रथुः सिन्धुंषु प्लव मौत्मन्वन्तं पृच्चिगं तौगरचाय कम् । येनं देवृत्रा मनेसा निरूहथुंः सुपप्तनी पैतथुः चोदंसो मृहः ४ त्र्यविद्धं तौगरचम्पस्वर्शन्त रेनारम्भगे तमिस प्रविद्धम् । चतंस्तो नावो जठलस्य जुष्टा उद्धिभ्योमिषिताः पौरयन्ति ६ कः स्विद् वृच्चो निष्ठितो मध्ये ग्रगंसो यं तौगरचो नीधितः पूर्यषेस्वजत् । पूर्णा मृगस्य पृतरौरिवारभ् उद्धिना ऊहथुः श्लोमेताय कम् ७ तद् वो नरा नासत्यावनुं ष्याद् यद् वां मानांस उच्धमवौचन् । ग्रुस्माद्द्य सदंसः सोम्यादा विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ५

(१८३) त्रयशीत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । त्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

तं युंञ्जाश्यां मनस्यो यो जवीयान् त्रिवन्धुरो वृषिणा यस्त्रिच्नकः । येनीपयाथः सुकृतौ दुरोणं त्रिधातुंना पतथो विर्न प्रणैः १ सुवृद् रथौ वर्तते यन्नभि ज्ञां यत् तिष्ठंशः क्रतुंमन्तानुं पृज्ञे । वर्पुर्वपुष्या संचताम्यं गी दिंवो दुंहित्रोषसां सचेथे २ ग्रा तिष्ठतं सुवृतं यो रथौ वा मनुं वृतानि वर्तते हुविष्मान् । येनं नरा नासत्येष्यध्यै वृतिर्याथस्तनयाय त्मने च ३ मा वां वृको मा वृकीरा देधर्षी न्मा परि वर्कतमुत माति धक्तम् । ग्र्ययं वां भागो निहित इयं गी दिस्रां विमे वां निधयो मधूनाम् ४ युवां गोतमः पुरुमीळ्हो ग्रिति द्वां हवृते ऽवसे हुविष्मान् । दिश्चं न दिष्टामृंजूयेव यन्ता मे हवं नासत्योपं यातम् ४ ग्रतिर्णं न तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोमौ ग्रिश्वनावधायि । एह यातं पृथिभिर्देव्यानैर्विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ६ पञ्चमोध्यायः व० १-३१

(१८४) चतुरशीत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-६) षड्डचस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । त्रश्विनौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

ता वीम् द्य तार्वप्रं हुवेमो च्छन्त्यीमुषस् वहिर्क्थैः। नासत्या कुहं चित् सन्तवियों दिवो नपति सुदास्तराय १ असमे ऊ षु वृषणा मादयेथा मृत् प्णीहंतिमूर्म्या मदेन्ता। श्रुतं मे अच्छोक्तिभिर्मतीना मेष्टां नरा निर्चेतारा च कर्णैः २ श्रिये पूषिन्निषुकृतेव देवा नासंत्या वहुतुं सूर्यायाः। वच्यन्ते वां ककुहा अप्सु जाता युगा जूर्णेव वर्रणस्य भूरेः ३ असमे सा वां माध्वी रातिरंस्तु स्तोमं हिनोतं मान्यस्यं कारोः। अनु यद् वां श्रवस्यां सुदानू सुवीर्याय चर्षणयो मदेन्ति ४ एष वां स्तोमो अश्विनावकारि मानेभिर्मघवाना सुवृक्ति। यातं वृतिस्तनयाय त्मने चा गस्त्यं नासत्या मदेन्ता अ अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोमो अश्विनावधायि। एह यति पृथिभिर्देव्यानै विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् ६

(१८४) पञ्चाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य ऋषिः । द्यावापृथिव्यौ देवते । त्रिष्टुप् छन्दः

कृत्रा पूर्वा कृत्रापंरायोः कृथा जाते केवयः को वि वेद । विश्वं त्मनां बिभृतो यद्ध नाम वि वेतिते ग्रहंनी चक्रियेव १ भूरिं द्वे ग्रचंरन्ती चर्रन्तं पृद्धन्तं गर्भमृपदी दधाते । नित्यं न सूनुं पित्रोरुपस्थे द्यावा रचेतं पृथिवी नो ग्रभ्वति २ ग्रुनेहो दात्रमदितेरन्वं हुवे स्वर्वदव्धं नमस्वत् । तद् रोदसी जनयतं जित्ते द्यावा रचेतं पृथिवी नो ग्रभ्वति ३ ग्रुतंप्यमाने ग्रुवसार्वन्ती ग्रुनं ष्याम् रोदंसी देवपुत्रे । उभे देवानामुभयेभिरह्नां द्यावा रचेतं पृथिवी नो ग्रभ्वति ४ संगच्छंमाने युवती समन्ते स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थे । ग्रुभिजिष्चन्ती भुवनस्य नाभिं द्यावा रचेतं पृथिवी नो ग्रभ्वति ४ दुवीं सदीनी बृहती ग्रुतेन हुवे देवानामवसा जिनत्री ।

द्धाते ये ग्रमृतं सुप्रतीके द्यावा रत्तंतं पृथिवी नो ग्रभ्वति ६ उर्वी पृथ्वी बेहुले दूरेग्रंन्ते उपं ब्रुवे नर्मसा यज्ञे ग्रस्मन् । द्धाते ये सुभगे सुप्रतूर्ती द्यावा रत्तंतं पृथिवी नो ग्रभ्वति ७ देवान् वा यर्चकृमा कञ्चिदागः सखीयं वा सदमिजास्पेतिं वा । इयं धीभूया ग्रव्यानेमेषां द्यावा रत्तंतं पृथिवी नो ग्रभ्वति ५ उभा शंसा नर्या मार्मविष्टा मुभे मामूती ग्रवंसा सचेताम् । भूरि चिद्यः सुदास्तराये षा मदेन्त इषयेम देवाः ६ ग्र्ततं दिवे तदेवोचं पृथिव्या ग्रभिश्रावायं प्रथमं सुमेधाः । पातामेवद्याद् दुरिताद्भीके पिता माता चं रत्ततामवोभिः १० इदं द्यावापृथिवी सत्यमंस्तु पित्रमात्र्यंदिहोपं ब्रुवे वाम् । भूतं देवानां मव्रमे ग्रवोभि विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ११

(१८६) षडशीत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । विश्वे देवा देवताः । त्रिष्टुप् छन्दः

ग्रा न इळ्िभिर्विद्धे सुश्सित विश्वानेरः सिवता देव एत । ग्रिप यथा युवानो मत्स्था नो विश्वं जर्गदिभिपित्वे मेनीषा १ ग्रा नो विश्व ग्रास्क्री गमन्तु देवा मित्रो ग्रिर्यमा वर्रणः सजोषीः । भुवन् यथा नो विश्वं वृधासः करेन्त्सुषाहा विधुरं न शर्वः २ प्रेष्ठं वो ग्रितिथं गृणीषे उग्निं श्रास्तिभिस्तुर्वणिः सजोषाः । ग्रास्त यथा नो वर्रणः सुकीर्ति रिषेश्च पर्षदरिगूर्तः सूरिः ३ उपं व एषे नर्मसा जिगीषो षासानक्तां सुदुधेव धेनुः । समाने ग्रहंन् विमिमानो ग्रिकं विषुरूपे पर्यसि सिस्मिन्नूर्धन् ४ उत नो ऽहिर्बुध्योई मर्यस्कः शिशुं न पिप्युषीव वेति सिन्धुः । यन नपातम्पां जुनामं मनोजुवो वृष्येणो यं वहन्ति ५ उत नं ईं त्वष्टा गन्त्वच्छा स्मत् सूरिभिरिभिपित्वे सजोषाः । ग्रा वृत्रहेन्द्रेश्चर्षिण्रा स्तुविष्टमो नरां नं इह गम्याः ६ उत नं ईं मृतयो ऽश्वयोगाः शिशुं न गावस्तरुणं रिहन्ति । तमीं गिरो जनयो न पतीः सुर्भिष्टमं नरां नसन्त ७ उत नं ईं मुरुतौ वृद्धसेनाः स्मद् रोदंसी समनसः सदन्त ।

[Rik Veda]

(१८७) सप्ताशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । स्रन्नं देवता । (१) प्रथमर्चोऽनुष्टुब्गर्भोष्णिक् (३, ४-७, ११) तृतीयायाः

पञ्चम्यादितृचस्यैकादश्याश्चानुष्टुप् (११) एकादश्या बृहती वा (२,४,५-१०) द्वितीयाचतुर्थ्योरष्टम्यादितृचस्य च गायत्री छन्दांसि

पितुं नु स्तीषं मुहो धर्मागुं तर्विषीम्। यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्वमुर्दर्यत् १ स्वादौ पितो मधौ पितो वयं त्वा ववृमहे। ग्रस्मार्कमविता भेव २ उपं नः पितवा चेर शिवः शिवाभिरूतिभिः। म्योभ्रदिषे्रयः सर्वा सुशेवो ऋद्वीयाः ३ तव् त्ये पितो रसा रजांस्यनु विष्ठिताः । दिवि वार्ता इव श्रिताः ४ तव त्ये पितो दर्दत स्तर्व स्वादिष्ट ते पितो। प्र स्वाद्यानो रस्नीनां तुविग्रीवा इवेरते ४ त्वे पितो महानां देवानां मनौ हितम्। म्रकारि चार्र केतुना तवाहिमवसावधीत् ६ यददो पितो ग्रर्जगन् विवस्व पर्वतानाम् । त्रत्री चिन्नो मधो पितो ऽरं भन्नार्य गम्याः ७ यदुपामोषिधीनां परिंशमीरिशामीहे । वार्तापे पीव इद् भीव ५ यत् ते सोम गर्वाशिरो यवाशिरो भर्जामहे । वार्तापे पीव इद् भव ६ क्रम्भ ग्रौषधे भव् पीवौ वृक्क उदारिथः । वार्तापे पीव इद् भेव १० तं त्वा वयं पितो वचौभि गांवो न हव्या स्पूर्विम ।

## देवेभ्येस्त्वा सधमार्द मुस्मभ्यं त्वा सधमार्दम् ११

## (१८८) ग्रष्टाशीत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-११) एकादशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । (१) प्रथमर्च इध्मः सिमद्धो वाग्निः (२) द्वितीयायास्तनूनपात् (३) तृतीयाया इळः (४) चतुर्थ्या बर्हिः (४) पञ्चम्या देवीर्द्वारः (६) षष्ठचा उषासानक्ता (७) सप्तम्या दैव्यौ होतारौ प्रचेतसौ (५) त्रष्टम्यास्तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाभारत्यः (६) नवम्यास्त्वष्टा (१०) दशम्या वनस्पतिः (११) एकादश्याश्च स्वाहाकृतयो देवताः । गायत्री छन्दः

समिद्धो <u>अ</u>द्य राजिस देवो देवैः संहस्नजित्। दूतो हुव्या क्विर्वंह १ तनूंनपादृतं यते मध्वां यृज्ञः सम्ज्यते। दर्धत् सह्स्निण्यिरिषः २ अग्राजुह्नानो न ईडचो देवाँ आ विच्च यृज्ञियान्। अग्रे सहस्रसा असि ३ प्राचीनं वृहिरोजसा सहस्रवीरमस्तृणन्। यत्रादित्या विराजेथ ४ विराट् समाड्विभ्वोः प्रभ्वी र्बृह्णीश्च भूयंसीश्च याः। दुरो घृतान्यंचरन् ४ सुरुक्मे हि सुपेश्वसा ऽधि श्रिया विराजितः। उषासावेह सीदताम् ६ प्रथमा हि सुवाचेसा होतारा देव्यां क्वी। यृज्ञं नौ यच्चताम्मम् ७ भारतीळे सरस्वित या वः सर्वां उपब्रुवे। ता नश्चोदयत श्रिये ६ त्वष्टां रूपाणि हि प्रभः पृश्न विश्वांन् त्समान्जे। तेषां नः स्फातिमा यंज ६

उप त्मन्यां वनस्पते पाथौ देवेभ्यः सृज। ऋग्निर्ह्ववानि सिष्वदत् १० पुरोगा ऋग्निर्देवानां गायत्रे<u>ण</u> समज्यते। स्वाहांकृतीषु रोचते ११

(१८६) एकोननवत्युत्तरशततमं सूक्तम् (१८८) अष्टर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप् छन्दः

त्रभ्रो नयं सुपर्था <u>रा</u>ये <u>त्र</u>स्मान् विश्वानि देव व्युनीनि <u>विद्वान् ।</u> युयोध्यर्थस्मर्जुहरागमेनो भूयिष्ठां ते नर्मउक्तिं विधेम १ त्रमे त्वं पौरया नव्यो <u>त्र</u>स्मान् त्स्वस्ति <u>भि</u>रितं दुर्गाणि विश्वां । पूर्श्च पृथ्वी बेहुला ने उर्वी भवी तोकाय तनयाय शं योः २ त्रमे त्वमस्मद् युयोध्यमीवा अनिम्नता अध्यमन्त कृष्टीः ।

पुर्नरस्मभ्यं सुवितायं देव चां विश्वेभिर्मृतेभिर्यजत्र ३
पाहि नो ग्रग्ने पायुभिरजेस्त्रै रुत प्रिये सर्दन् ग्रा शृशुक्वान् ।
मा ते भ्यं जेरितारं यिवष्ठ नूनं विद्न्मापुरं सहस्वः ४
मा नो ग्रुग्नेऽवं सृजो ग्रुघायो ऽविष्यवे रिपवे दुच्छुनीये ।
मा दत्वते दर्शते मादते नो मा रीषेते सहसावन् पर्ग दाः ५
वि घ त्वावां ग्रुतजात यंसद् गृणानो ग्रेग्ने तन्वेई वर्रूथम् ।
विश्वाद् रिरिचोर्कत वां निनित्सो रेभिहुतामिस हि देव विष्पट् ६
त्वं तां ग्रेग्न उभयान् वि विद्वान् वेषि प्रिपत्वे मनुषो यजत्र ।
ग्रुभिपत्वे मनवे शास्यो भू मर्मुजेन्यं उशिभिनांकः ७
ग्रवोचाम निवर्चनान्यस्मिन् मानस्य सूनुः सहसाने ग्रुग्नौ ।
व्यं सहस्त्रमृषिभिः सनेम विद्यामेषं वृजनं जीरदीनुम् ६

स्रम्वांगं वृष्भं मुन्द्रजिह्नं बृहुस्पतिं वर्धया नव्यंमुकैंः ।
गाथान्यः सुरुचो यस्यं देवा स्राश्र्यवित्त नवंमानस्य मर्ताः १
तमृत्विया उप वाचेः सचन्ते सर्गो न यो देवयतामसेजि ।
बृहुस्पितः स ह्यञ्जो वर्गसा विभ्वाभेवृत् समृते मौत्रिक्षां २
उपस्तुतिं नर्मस उद्यंतिं च श्लोकं यंसत् सिवतेव प्र बाहू ।
स्रस्य क्रत्वोहुन्योई यो स्रस्ति मृगो न भीमो स्र्रेप्तसस्तुविष्मान् ३
स्रस्य श्लोको दिवीयते पृथिव्या मत्यो न यंसद् यन्त्रभृद् विचेताः ।
मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा बृहुस्पतेरिहमायाँ स्रभि द्यून ४
ये त्वां देवोस्त्रिकं मन्यमानाः पापा भुद्रम्पुपजीवन्ति पुजाः ।
न दूढ्येई स्रन्तं ददासि वामं बृहंस्पते चयंस इत् पियारम् स्रस्पुप्तेतुंः सूयवसो न पन्थां दुर्नियन्तुः परिप्रीतो न मित्रः ।
स्रमुर्वाणो स्रभि ये चन्ते नो ऽपीवृता स्रपोर्णुवन्तो स्रस्थुः ६
सं यं स्तुभोऽवनयो न यन्ति समुद्रं न स्ववतो रोधंचक्राः ।
स विद्वाँ उभयं चष्टे स्रन्त बृहुस्पतिस्तर स्रापेश्च गृधः ७
एवा महस्तुविजातस्तुविष्मान् बृहुस्पतिक्त्र स्रापेश्च विद्वः ।

# स नः स्तुतो वीरवंद् धातु गोमंद् विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम् ५

#### (१६१) एकनवत्युत्तरशततमं सूक्तम्

(१-१६) षोडशर्चस्यास्य सूक्तस्य मैत्रावरुणिरगस्त्य त्रृषिः । त्रप्तृणसूर्या देवताः । (१-६, १४-१६) प्रथमादिनवर्चां चतुर्दश्यादितृचस्य चानुष्टुप् (१०-१२) दशम्यादितृचस्य महापङ्किः (१३) त्रयोदश्याश्च महाबृहती छन्दांसि

कङ्कतो न कङ्कतो ऽथौ सतीनकङ्कतः । द्वाविति प्लुषी इति न्यर्रदृष्टी ग्रलिप्सत १ त्र्यदृष्टांन् हन्त्याय त्यथौ हन्ति परायती । म्रथी म्रवघती हन्त्यथी पिनष्टि पिंषती २ शरासः कुशरासो दुर्भासः सैर्या उत । मौञ्जा ग्रुदृष्टी बैरिगाः सर्वे साकं न्येलिप्सत ३ नि गावौ गोष्ठे स्रसद्न् नि मृगासौ स्रविचत । नि केतवो जनानां न्य१दृष्टां ग्रलिप्सत ४ एत उ त्ये प्रत्यंदृश्रन् प्रदोषं तस्करा इव । \_ ग्रदृष्टा विश्वदृष्टाः प्रतिबुद्धा ग्रभूतन ४ द्यौर्वः पिता पृथिवी माता सोमो भ्रातादितिः स्वसी। त्र्यदृ<u>ष्टा</u> विश्वदृ<u>ष्टा</u> स्तिष्ठ<u>ते</u>लयेता सु केम् ६ ये ग्रंस्या ये ग्रङ्गचाः सूचीका ये प्रकङ्कताः। त्रदृष्टाः किं <u>च</u>नेह वः सर्वे साकं नि जस्यत ७ उत् पुरस्तात् सूर्यं एति विश्वदृष्टो ग्रदृष्ट्वहा । उद्पप्तदुसौ सूर्यः पुरु विश्वानि जूर्वन् । त्रादित्यः पर्वतेभ्यो विश्वरृष्टो त्रदृष्टहा *६* सूर्ये विषमा संजामि दृतिं सुरवितो गृहे। सो चिन्नु न मेराति नो व्यं मेरामाऽऽरे श्रस्य योजेनं हिरष्ठा मधुं त्वा मधुला चेकार १० इयुत्तिका शंकुन्तिका सका जीघास ते विषम्। \_ सो चिन्नु न मेरा<u>ति</u> नो वृयं मेरामाऽऽरे ग्र्यस्य योजेनं ह<u>रि</u>ष्ठा मधुं त्वा मधुला

चंकार ११

तिः सप्त विष्पुलिङ्गका विषस्य पुष्पंमचन् ।
ताश्चिन्न न मेरन्ति नो व्ययं मेरामाऽऽरे ग्रेस्य योजेनं हिएष्ठा मधुं त्वा मधुला
चेकार १२
न्वानां नेवतीनां विषस्य रोपुंषीग्णाम् ।
सर्वासामग्रभुं नामा ऽऽरे ग्रेस्य योजेनं हिएष्ठा मधुं त्वा मधुला चेकार १३
तिः सप्त मेयूर्यः सप्त स्वसारो ग्रुगुवेः ।
तास्ते विषं वि जिभ्रर उदकं कुम्भिनीरिव १४
इ्यत्तकः कृष्म्भक स्तकं इंभेनद्म्यश्मेना ।
ततो विषं प्र वावृते पराचीरनुं संवतः १४
कृषुम्भकस्तदंत्रवीद् गिरेः प्रवर्तमान्कः ।
वृश्चिकस्यारसं विष मेरसं वृश्चिक ते विषम् १६
इति प्रथमं मगडलं समाप्तम्